# 

प्राव स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्थान



#### समर्पणश्ठोकाः ।

कामं भवन्तु धनिनाऽपि सहस्रशाङ्ये हष्टा मया न तव कोऽपि समानधर्मा। नेत्रोत्सवोऽपि कुसुमस्तवको यथा व्वं यो वद्धकङ्कण इवार्थिजनप्रमादे ॥१॥ धन्यावुभावपि युवां गुणसौरभेण लेकस्य मूर्धिन निहिता स्थितिरात्मकीया। धन द्वयंन चलु दिङ्मुखचारिकीर्ति-रन्योन्यसङ्गमवशादधिगम्यतां श्रीः ॥२॥ यस्याश्रयेण तनुवाग्विभवोऽस्मि जातो 'दोशीकुलेख्निस्स्वात्मजरावजी 'सः। अल्पा कृतिः सुमनलामिव मृत्यमर्घं हस्तेऽस्य राजनु कथाकुसुमावलिर्मे ॥३॥

--- जयकुमारशर्मा I





सत्सौरभं दिशि दिशि त्विमदं प्रसार्थ । सन्तोष्य भूरिरासिकालिगणं च कामम्॥ भूया अशेषजनतादरपात्रमेवं, । भीः पुष्पगुष्छ! किमतः परमर्थनीयम्॥

—जयकुमार**श**र्मा ।

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### विदुषामाभिप्रायाः

Dr. R. N. Dandekar,

M. A. Ph. D.

Fergusson College,

Department of Sanskrit and Ancient Indian Culture.

I read with great interest a major part of the ' Kathakusumavali' a book of selected Sanskrit passages, edited by Mr. Kshirsagar. A significant feature of this work, which distinguishes it from any other work of the same type, is the altogether new region in the rich domain of Sanskrit literature which is represented here. The contribution of Jainism to Sanskrit literature, though so far not adequately estimated, has been considerable. Here, in this book, Mr. Kshirsagar makes a laudable attempt to introduce to the students Jain life and culture, sometimes from original sources, sometimes through his own words. The passages selected show a great variety in matter and in form and they are conveniently arranged to the needs of advancing students of Sanskrit. The editor's own style is sufficiently lucid and graceful. The exercises [pariksha] given at the end of each lesson, a collection of illustrations of Sanskrit

idiom, appended at the end, and the Sanjivani giving the Marathi and particularly Hindi translation of difficult passages will be greatly appreciated.

I hope and trust that the book will be found useful by those for whom it is intended.

3rd. July 1939.

(Dr.) R. N. DANDEKAR.

M. A., Ph. D.

--:0:---

स्विति । श्रीमत्क्षीरसागरमहाभागेविरिचिता ' कथाकुसुमात्रली ' सानन्दं सकौतुकं च अवलोकिता अस्माभिः । एतद्गतपाठिवरचनायां यानि संस्कृतकिष्ठिरीणानां वाग्विरोपकुसुमानि
महता कौशलेन संप्रियतानि अन्तरा अन्तरा दरीदृश्यन्ते तानि खलु
कामि शोभामात्रहृन्ति कथागुच्छस्यास्य । इमे पाठाः छात्रैः
सात्रधानं समधीताश्चेत् तेषां बहु उपकुर्युरिति द्रढीयानो विश्वासः ।

के. ना. बाटवे एम. ए. श्रोकेसर संस्कृत व मराठी स. प. कॉलेज. पुणे

--:0:--

अत्रभवद्भिः क्षीरसागरोपाह्वैः शिष्यसहमुत्रा सौहार्देन सादर-मक्लोकनार्थं समर्थितायाः स्वराचितायाः कथाकुमुमावलेः सुम-नसां सोरभं सुनिदुणतया सेवमानस्य मे मानसं कामपि महतीं मुदं निरिवक्षत्। शिष्यत्व एवेतेषां गीर्वाणवाक्पाटवं कान्यनिर्मितिकौशलं

च मे प्रतीतिपथमुपयातमासीत् । अधुना च तदेवं संस्कृति-विशेषमापनं बालसुगमप्रन्थनिपत्यानया परिणतं सुतरां विरा-राज्यते । एतद्प्रन्थगतकथानां दर्शनमधुरिम्णा, प्रसादगरिम्णा, विनोदमहिम्ना तथा च वस्तुनावी येन यथार्थतामनायि नामात्मनः क्षीरसागरेरेतै: । तेषु तेषु पाठेषु संबद्धप्तानि तानि तानि सम्यिश्च चित्राणि सौकर्येणाध्येतृणां कथार्थावबोधायैव संजायेरन् । अनुपाठ-मनुस्यूतानां नानाविधानां परीक्षाणां पठितनिगमने, व्याकरणाविशेष-विज्ञाने, वाक्सौष्टवसाधने च शिक्षितव्यानां सुमहानुपयोगः स्यात्। अपूर्वः कोऽप्ययमत्र स्वितुधासिन्धुरुहसति यरयाननुभृतचराः खलु सृक्तिसुधोर्मयः । यत्रालोडनं च बालानां नितरामुपकुर्वात । तथा चैकिस्निन् स्थले संकलिता वाग्रचनाविशेषा, अर्थावबोधिन्यो विपुलाष्टिपण्यो, विस्तृतः शब्दकोषश्चेत्यत्र सर्वा अप्याभनवपरि-पाट्यः समुन्मिषन्ति येनेयं कथाकुसुमाविटिर्निविटानामाधुनि-कानामध्यापकाना मध्यापितानां च विशेषण चांग्लपाठशालागत पञ्चमवर्गस्थितानां विद्यार्थिनां रुचिरां रुचिमत्युपयोगित्वं चावहे-देवेत्याशास्यते । अन्ते च शिष्यमित्राणां क्षीरसागराभिधानामेतेष नृतनोऽयं प्रयत्नः समीहितफलसंसिद्धया शिवतातिभूयादि श्रम्।

#### पन्तोपाह्यो मयूरत्तुज्जुर्विष्णुश्चर्मा

संस्कृताध्यापकः

( नू. म. वि. हायस्कूल, पुणे , बी. ए. एस टी सी.

श्रीमता मिन्छिष्येण जयकुमारशर्मणा हिक्तिये "कथाकुछुमाविहः " साकल्येन मया सकुतृह्छं पठिता । इयमाङ्ग्लशालायां संस्कृतभाषाध्येतृणामतीवोपयुक्ता वर्तते । अत्र हाद्यतनीं
पाठकोत्तमेः पुरस्कृतां पद्धितमनुचिन्त्य पाठाः प्रयुक्ताः । निसृतः
खलु निसर्गत एव कर्तुर्लेखनीतः सर्वोऽष्यत्रत्यो गद्यविभागः ।
अभिजातवाक्यानां प्रयुक्तत्वेन तस्य पठनेन संस्कृतगद्यपद्यवाद्ययादिप्रन्थेषु विद्याभिलाषिणां छात्राणां प्रवेशः सुलभः स्यात् । रचनाप्रयोगादिषु व्याकरणादि, आङ्ग्लशालास्थपञ्चमश्रेण्यां यत्प्रचलितं
तदेवानुसृतम् । स्रोका बहवः प्राचीनग्रन्थेम्य एवोद्धृताः । को च
" महापुराणं " " वर्द्रमानचरितं " " धर्मशर्माम्युदयकाव्यं "
इत्यादिभ्य एव प्रायेण विवेचिताः । ते सर्वेऽपि नूनं विद्यार्थिनां
बुद्धिप्राद्याः ।

अस्य प्रन्थस्य पठनेन छात्राणां शीलसंवर्द्धनद्वारा गीर्वाणभाषा सम्यक्परिचिता स्यात् । मृहूर्तराज इत्यस्मिन् पाठे प्रयुक्ताः श्लोकाः कर्तुः कवित्वं स्पृटं प्रदर्शयन्ति । द्वादशपाठस्था प्रश्लाविद्वन्छात्राणां सातं प्रेरियतुं प्रभवत्यलम् ।

अत्रत्यं रचनावैचित्रयेण प्रतीयमानं नावीत्यं सर्वथा रमणीयतां पुष्यति । तच कस्यापि वाचकवर्गस्य नितरां भवति मनोहारि । अनेन स्मारिता''क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः'' इयं माघकवेरुक्तिरिह यथार्थत्वं प्रतिपद्यते । अत्र हि काचिद्रम्यः कथाप्रबंधः, कुत्रचित्संलापपरा हृद्यार्थबःधुरा वाग्विरोपाः, कापि च नाट्यप्रचुरा भाषासराणिरित्येतद्गुणसौष्टवं रसिकहृदयानां विपश्चिताः हृदयान्युत्तरलीकुरुते ।

तथा चान्ते महाराष्ट्रभाषायामिव "हिन्दी" भाषायामप्यर्थ-बोधिका व्याकरणबोधिका च या सञ्जीवनी निवेशिता सा चासेतु-हिमालयं विद्यार्थिवर्गाणां बहुमता स्यादत्र नास्ति संदेहलवोऽपि । तत्रैव समावेशितो वाक्यरचनाविशेषश्चापि मातृभाषायामनुवादे श्रेयो भावमावहेत्। एतदेवास्य पुस्तकस्य वैशिष्टयमिति मे मतिः। प्तत्पुस्तकमध्येतुक।मानां बालानां भाषाज्ञानसंवर्धनाय सुतरामलं स्यादित्याशासे । विदुषामनुचरः आषाढशुक्ते पञ्चम्यां बागेवाडीकरोपनामा पंडितवासुदेवशास्त्री-१८६१ शाकाब्दे

सोलापुर,

संस्कृताच्यापकः ह. दे. शालारथः।

श्रीमाद्भः क्षीरसागरकुलेल्पकेर्जयकुमारशर्मभी रचिता कथा-कुसुमाविकिमया स्निपुणमवलोकिता । आङ्ग्लशालायां पञ्चमश्रेण्यां प्रविष्टानां छात्राणां संस्कृतभाषापरिज्ञानवृद्धये योग्येयमिति मे मतम्। अत्रत्याः संकला अपि पाठा विनयादिसद्गुणपोपणप-रारुखात्राणां भविष्यन्तीति मे निश्चयः। जिनसेनादिमहाकवीनां सूक्तयः पद्यपाठेषु सङ्कालिता गुरूणामन्तेवासिनां च मनःसु प्रमोदं जनियष्यन्तीति मे विश्वासः । अस्या अध्ययनेन सर्वधर्म-सम्मतानां अहिंसासत्यादिधर्मतत्वानां परिज्ञानं छात्राणां मवेदत

#### एनामबहितमनसा ते पठन्वित्याशास्य विरम्यतेऽभिप्रायलेखनात्।

#### फडकुलेत्युपादः पार्श्वनाथतनया जिनदासभर्मा

--:0:---

गीर्वाण्यामारचिता कथाकुसुमार्वालपुस्तिकावलोकितास्माभिः ।
महापुण्यशालिनां लोकोत्तरकार्यकारिणां स्वीयाचरणैः स्वपरीध्दारकाणां प्रस्थातमहात्मनामादर्शाख्यानान्यस्मिन् पुस्तके प्रदार्शतानि विदुषा, प्रन्थकर्त्रोते । एतद्वीया लघुत्राक्यावालिः शब्दसारत्यञ्च संस्कृताभ्यास वर्धने सहायकमस्यन्तेवासिनाम् । कथाभागव्याकरणव्युत्पत्ति-परिज्ञानाय परीक्षाख्यया प्रश्ना अपि निवेशिताः प्रत्येकपाठे । पुस्तकान्ते विशिष्टपदानां शद्धानाञ्चार्थो महाराष्ट्रदेवनागरीभाषयोः स्फुटीकृतः श्रीमत्काव्यतीर्थेन पं. जयकुमारशर्मणा महोदयेनैतद्प्रन्थ-रचित्रा । पुस्तकस्यास्य प्रसारच्छ त्राणां व्युत्पत्तिविधायकश्चित्ता-कर्षककथाप्रसङ्गेन हृदयप्रभावकश्चेत्यसमत्सम्मतिः ।

पक्लनबालः शास्त्रीः

[न्यायालंकारवादीभकेसरीविद्यावारिति, धर्मधीरेत्युपपदविभूषितः]

#### शद्वयम्।

इमां 'कथाकुसुमाविं ' वाचकवृन्दस्य हस्ते समर्पयितुमम-न्दानन्दस्य कोटिमविरोहाते मे मनः । विश्वविद्यालयस्याकिचीन-शिक्षणपद्धति पुरस्कृत्याङ्ग्लशालायाः पञ्चमकक्षायामध्येतृणां कुमा-राणां गीर्वाणभाषाज्ञानसंवर्धनाय यथामति लिखितं मयतत्पुस्तकम् । अत्रत्यो मन्दिथयो ममेष नृतनः प्रयत्नः '' तुङ्गेऽपि सिच्यत्यिधिरो-हिणीभियद्वामनस्यापि मनोऽभिलाष'' एव वर्तते । तथापि बालसुग-मोऽयं मे यत्नो विदुषामिप बहुमतः स्यादिति न मे संशीतिः

गीर्वाणभाषायां योऽत्यो मदीयश्च चुप्रवेशः सञ्जातः स् किल षोडशपुरस्थजैनपाठशालाया धर्माध्यापकानां श्रीमजिनदासा-यीमश्राणां, पुण्यपत्तनस्थ नू. म. ति. हायस्कूल इत्याख्याङ्ग्लशा-लागतसंस्कृताध्यापकानां श्रीमत्पंतकुलोत्पन्निकणुशर्ममहाभागानां च कृपाप्रसादत एव । आनीतः खलु मुद्रणात् प्राग् गिर्वाणपण्डित-प्रकाण्डमण्डलस्य हग्गोचरं हस्तलिखितोऽयं कथाप्रबन्धः । तस्य सरला सुबोधा मनोहारिणी च वाक्सरिणः कुमाणणामन्तःकरण-हरणं कुर्यादिति तस्तैर्महाभागमिथ विश्वासः समुत्पादितः । अत एवामुं प्रन्थं परिपूर्णतां नेतुं मयैतत् साहसं व्यतन्यत ।

विज्ञितिरियं मेऽध्यापकोत्तमभिश्रानुद्दिश्य यथा तैः प्रथमं मातृभाषायां पाठतात्पर्यं निवेद्य पश्चाद् द्विश्चिर्वा पाठं वाचियत्वा तद्गतकठिनवाग्रचनाविशेषा नितान्तं स्पष्टीकृताश्चेच्छात्रवर्गस्या-सिन् पुस्तके वज्रमूचिसमुत्कीर्णे मणौ स्त्रस्यव गितः सुलभा स्यात् । भिट्कि ' परीक्षायाः प्रश्नावलेः प्रचलितं संप्रदायमुररीकृत्यात्र तस्य नारस्यान्ते पाठगतन्याकरणाद्यनुरूपः परीक्षारूपेण प्रश्नसमु-तस्य पाठस्यान्ते पाठगतन्याकरणाद्यनुरूपः परीक्षारूपेण प्रश्नसमु-

चयो नियोजितः । तथा च 'महाराष्ट्र '' भाषावद् 'हिंदी' भाषा-यामपि विस्तृता सञ्जविनीसंज्ञिका टिप्पणी, तथैवान्ते निवेशितः 'शब्दरत्नाकरः' छात्राणां बहूपकुर्यादिति दढतरमाशास्यते ।

अत्र संप्रियतः पद्मित्रभागः प्राचीनकिवधुरीणानां प्रःथेभ्य एव विवेचितः । कचित् स्थले बालानां शीप्रबोधहेतीर्वाक्यानां क्रियापदानां च मया परिवर्तनं कृतमस्ति । तत्परिवर्तनमि विपिश्चितां रुचिभावमावहोदिति भे मतिः ।

अन्ते पुण्यपत्तनस्थ 'फर्ग्युसन' इति महाविद्याख्यस्थसंस्कृतप्राध्यापक ' दांडेकर ' महाभागेस्तथा च ' सर परशुरामभाऊ'
इत्याख्यमहाविद्याख्यस्थप्राध्यापक ' वाटने ' महाभागेमम विज्ञासमनुमत्य यत् प्रशंसापत्रं वितीर्णं तेनाहं तेषां महानुप्रहं प्राप्तोऽिस ।
तथा च षोडशपुरस्थ ह. दे. हायस्कृत्व इत्याख्यविद्याख्यगतपण्डित
संस्कृताध्यापकश्रीवासुदेवशास्त्रिमहोदयैक्नैनपाठशाखागतधर्माध्यापक—
पण्डित ' जिनदासार्थमिश्रैः ' सानन्दं यन्मे निपुल साहाय्य शिष्यसोहार्दं च प्रत्थमुद्रणे दिशतं तेः पण्डितप्रवेरह भृशमुपकृतोऽिस ।
श्रीमत्पण्डित ' वर्धमानमहाभागेर्विद्याकुमारपंडितवरेश्व हिंदीभाषानुवारे ममोपरिकृतमुपकारं कथं नु विस्मरामि !

महतीयं खलु ममाकांक्षा यदियं 'कथाकुसुमाविलः' प्रकामं सानन्दं छात्रावर्गेणाघातव्या । तथा च—

वृत्तिर्मरुद्वीपवती व साबोःखळस्य वैवस्वतसोदरीव । तयोःप्रयागे कृतमज्जनो मे कथाप्रबन्धो लभतां विशुद्धिम् ।

विदुषामनुचरः । ता. १२।७१२ **शीरसागरोपाद्दां नेमिनाथतनुजनु**-जियकुमारशर्मा ।

## कथाकुसुमावलेः पुष्पदर्शिका।

| वाठाः ।                                   | पृष्ठाङ्काः । |
|-------------------------------------------|---------------|
| १ अकुतोभयो हि महावीरः।                    | ?             |
| २ उपकारः प्रत्युपकारेण प्रत्यर्पयितव्यः । | 8             |
| ३ बालहरुः।                                | ९             |
| ४ नेमिवैराग्यम् ।                         | १२            |
| ५ अतिलोभो विनाशाय ।                       | १६            |
| ६ निशाकान्तः।                             | २०            |
| ७ दानशीलस्य मेघरथस्य ।                    | <b>२</b> २    |
| ८ मृगयानिवृत्तस्य गंधर्वराजस्य ।          | २६.           |
| ९ काञ्चनमय: पुरुष:।                       | 30            |
| १० मुहूर्तराजः।                           | ₹8.           |
| ११ भ्रातृस्नेहं राज्यलाभोऽतिवर्तते ।      | ३९            |
| १२ १                                      | 8३            |
| १३ प्रणामान्तः सतां कापः।                 | 84            |
| १४ सूर्यास्तः।                            | 40            |
| १५ लबकुरायोः।                             | 48            |
| १६ पितापुत्राणां युद्म्                   | 48            |
| १७ टक्ष्मीस्वभावः।                        | 46            |
| १८ साधु, सामद्र ! साखु ।                  | 93            |

#### ( ? )

| १९  | अभिमन्युवधः ।       | ६७  |
|-----|---------------------|-----|
| २०  | प्रभुस्तवनम् ।      | 9   |
| २१  | सूक्तिसुधासिन्धुः । | 98  |
|     | वाप्रचनाविशेषाः।    | <8  |
| 1   | सञ्जीवनी ।          | 98  |
| ,   | शद्भरत्नाकरः।       | ११६ |
| . ` | शुद्धिपत्रकम् ।     | १३७ |



.

•

•

٠

, ,

,

### <sup>॥ श्रीः ॥</sup> कथाकुसुमावितः ।

#### वन्दनम् ।

--:0:---

प्रथमः पाठः।

#### अकुतोभयो हि महावीरः।

पुरा भारतवर्षे महामण्डलेश्वरः सिद्धार्थमहाराजोऽभवत् । तस्य पेशला कुण्डलपुरी नाम नगरी राजधानी। स किल राजेन्द्रः समुद्रं चन्द्र इव स्वजन्मना **ज्ञाति**कुलमलमकरोत् । अथ तस्य प्राणवल्लभा त्रिशलादेवी नाम महिषी। तस्यामन्तिमस्तार्थकरो महावीर- स्वामी जन्मालभत । सिद्धार्थि महाराजरतस्य परार्ध्यजन्मना निजवंशं प्रतिष्ठावन्तममन्यत । यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरी तथा महावीर-स्वामिना राजा सिद्धार्थी माता त्रिशलादेवी च भृशमनन्दताम् । तस्य बालस्य नाम वर्धमान इत्यासीत् । बालेन्दुरिव प्रभुः प्रत्यहं शुभैः शरीरावयवैवृद्धिमपुष्यत् ।

अथ गच्छता कालेन कदाचिन्मध्याहे भगवान् वर्धमानकुमारः सवयोभिः स्ववयस्यः सह कीडनार्थं वनमाश्रयत् । तत्र प्रांशुं वटवृक्ष-मारुद्य पृथुकैः सह रममाणः कुमारो महान्तमि कालमातिकान्तं न ज्ञातवान् । अथ कीडान्यापृतेषु सर्वबालेषु कश्चित् फणाभीषणः सर्पाधिराजः सहसा विटपैः सह वटस्य मूलमावेष्ट्य थ्यितः । तस्य भयावहेन दर्शनेन लुसहर्षाः सर्वे ते बाला यथायथमधोऽपतन् । वर्धमानकुमारस्तु मनागि भयेन विच्छायतां न गतवान् । अन्य-वृक्षान्तरिता भूत्वा सर्वे सहचरा भयचिकतया दृशा प्रभुं फणिपितं च पश्यन्तोऽतिष्ठन् । वीतशङ्को वर्धमानकुमारस्तस्य भुजङ्कराजस्य मूर्धिन लीलया चरणौ निवेश्य वृत्यंस्तरुतोऽवर्तार्णः । ततश्चासौ कातरभावमापन्नो मित्रागणो हे वर्धमान ! भीषणाकृतिरयं नागो मा तं रुन्द्रांति प्रोचैर्द्रत एवाघोषयत् !

अयं कुमारस्तु भोगिभर्तुप्रीवां बलेन तथा निविडं संघितवान्



चित्रस्यास्याभिप्रायो द्वितीयपृष्ठेऽवलोकनीयः ।

#### चित्रस्यात्याभित्रायः पोडरातमपृष्टेऽदछोकनीयः ।

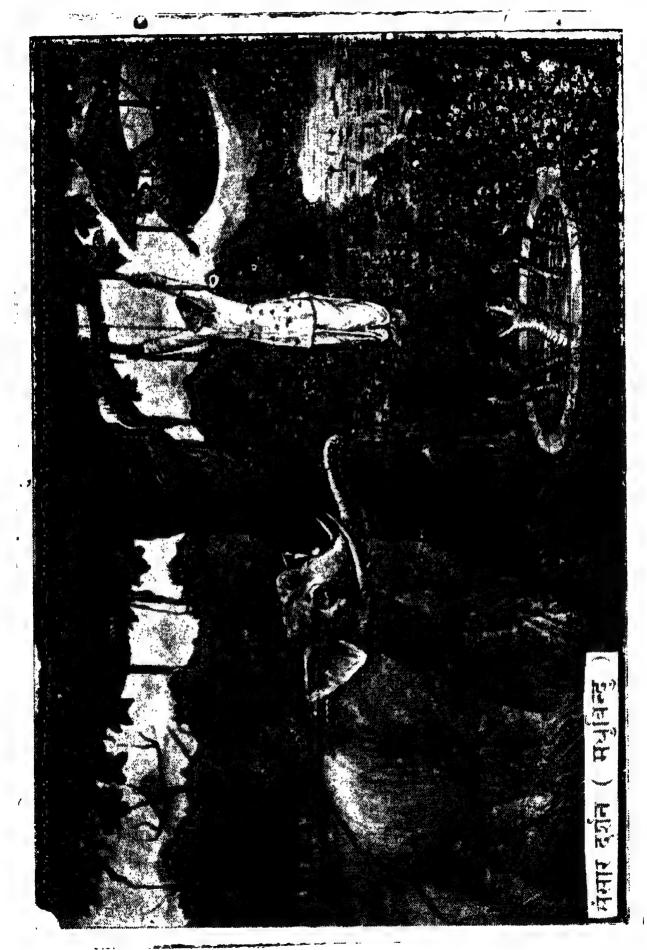

यथासावहिपतिः क्षणमात्र एव लोहिकसुद्धवमत् । ततः सर्पाधिराजः पुरुषरूपेणात्मानं प्रकाश्य कुमारस्य पादयोनिपतन् बद्धाञ्जलिरवदत् । "वालराज ! क्षम्यतामयं भवध्वृतिविधातको जनः । अवैमि भवन्तं त्रेलोक्यवंदनीयं पुरुषोत्तमम् । ज्ञातं मया भवतो विक्रान्तम् । लीलासक्तान्भवतो भापयितुं मयादः फणिरूपं विधृतम् । नाहं भुजङ्गराजः । सङ्गमास्यः सुरोऽस्म्यहम् । विमानेन नभो विगाहमानस्य मे यानं वटवृक्षस्योपिर स्ललितम् । अत एव मयैतस्मिननुचितसाहसे मनःप्रसङ्गो विहितः । भगवन् भाषयमाणस्यापि भयानको भवान् । भवतो निर्भयवृत्त्या परवानयं जनः संवृत्तः । रचितोऽयमञ्जलिरदं च पादप्रहणम् । प्रसादतु दर्शयतु भक्तवत्सलताम् '' इति । एवमुक्तः स्वभावस्निग्धः कुमारोऽपि सविस्मयस्तं मुक्तवान् । मुक्तमात्र एव च स सानन्दं कुमारमभिनन्द्य तस्य महावीर इति नाम कृत्वा स्वस्थानमुदचलत् ।

नातिचिरं गते च तिःमन्नपजाताश्वर्यास्ते सर्वे पृथुकाः कुमारं परितो मिलिताः । सिमित्य च "साधु वर्धमान, साधु त्वयाश्व धीरं विक्रान्तमाचरितम् । नो चेद्वयं तु भीत्या मृतकल्पा भवामः स्मः "। इत्युक्षासमयरात्वाषैः कुमारं संबंध्यं सायंतनसमये तं प्रशंसन्तः सर्वे वालाः स्वं स्वं गृहमगच्यन् ।

नवः श्रीवर्षमानाय भौरेयाय तरस्विताम् ।

येन स्वसारतः सर्पः विद्युनापि नियंत्रितः ॥१॥

#### परीक्षा ।

प्रश्नाः । (अ) अयं वर्धमानकुमारः कः ? । को तस्य माता-पितरा ? । [आ] किमर्थ सर्वे शिशवो बृक्षादघोऽपतन् ? । [इ] ततो वर्धमानकुमारेण कि कृतम् ? (ई) कोऽयं सर्पाधिराजः ? । [ ज ] वर्धमानकुमारस्य नाम केन किमर्थं कृतम् ? ।

२ संधिः क्रियताम् । अवदत् + वचनम्, गोविंदः + रमते, बाला + इयम्, कुमारः + अयम्, गच्छन्ति + आलयम्, छलनाः + हसन्ति, पार्थिवाः + पालयन्ति.

३ (अ) ब्युत्पत्तिं दर्शयत । भापयितुम्, नृत्यन्, रममाणः, अविमि [आ] समासा विगृह्यन्ताम् । शचीपुरन्दरौ, प्रत्यहम्, भीषणाकृतिः ।

श्रयोगान्तरं विधीयताम् । (क) दर्शयतु भक्तवत्सलताम् ।
 [ ख ] नाहं भुजंगराजः । (ग) रचितोऽयमञ्जलिः ।

प वाक्यविच्छेदः संपूर्यताम् । (अ) पलाशवृक्षाः — परिता इत्यन्ते । [ब] — सह न गच्छामि । [क] बालः - नमस्करोति ।

#### ब्रितीयः पाठः।

### उपकारः प्रस्युपकारेण प्रत्यर्पयितव्यः।

अस्ति श्रेमाहरे देशे राजपुर नाम नगरम्। तत्र जीवको नाम कोऽपि महान दयाशीको राजपुत्रोऽभवत् । अथ प्रवृत्ते मधु- मासे कदाचिजीवककुमारः स्विमित्रगणेन सह जलकाडां कर्तुं चनं गतः। तत्र विहरतस्तस्य कश्चनासन्तमरणः सारमेथो दक्पथमयात्। श्वतविप्रहस्य तस्य दर्शनेन भूतानुकम्पी भूपतनयो बहु दुःखितो जातः। जीवकस्यान्तःकरणमस्पृशत् परमानुकम्पा। तन्समीपमागत्य करतलेन कुमारस्तारस्वरेणाकन्दन्तं तं परामृशकभाषतः।



'' भद्र, केन खन्न निर्देशन नराधमेनैताहराः क्षतिविक्षनोऽसि ? भवतः । यथाराक्ति लघूकरोमि ते दुःखम् ''। इत्युक्त्वा कुक्कुरं प्रत्युज्जीवियतुं भूशं प्रायतत । तथाप्यसौ मोधप्रयास एव संवृत्तः । मिनमर्माणं नं निर्देश्यायमचिराद्विगतजीवितो भवेदिति निर्णीय नृपमन्दनस्तस्य परलोकसुग्वं बद्धार्थाऽभवत् । परभेश्वरं च हे दयावन प्रभो ! भवत्वस्य दीनस्य शांतिप्रदः सद्गतिकारकश्च मृत्युरिति सानुक्रोशं प्रार्थायत्वा तत्कर्णमूले मूलमंत्रमुपादि-शत्। तदवस्थेनापि भषणेनैकाप्रतयाकर्णितो मंत्रः । वक्तुमसमर्थोऽपि श्वा लांगूलचालनेनात्मनो दयमाने नृपालात्मजे कृतक्कतां प्रदर्शयनिव चिरकालं विलोकितवान् । अनन्तरं व्रणवेदना असहमानः कौलेयकः पश्चत्वं गतः ।

अथ गच्छता कालेन जीवकस्य पुनरपि नगरारामे रन्तुं मतिर्जाता । तत्रागत्याद्वितीय एवाम्रबृक्षस्याधस्तात परिश्रमविनोदार्थं स किञ्चन शिलातलमुपाविशत् । तस्मिन् काले प्रादुर्भुता भूवरदारकस्य पुरस्तात् काचिद्दिभ्यदेहधारिणी पुरुषाकृतिः। तां वीक्य कुमारो विस्मयाविष्टः पृष्टवान् । " आचक्ष्व, भद्र करत्वम्? कुतस्यः ? कस्मान्मम समापमागतोऽसि ? " इति । तदा तेन पुरुषेण सिन्नयं प्रतिभाषितम् । " देव, बिदितमेव भवता यत्पुरास्मिनेवोपवने कश्चन मृत्रशयः सारमेयो भवदनुष्रहं प्राप्तः। भवतेव तस्मिननुकोशबुद्धवासौ पद्ममन्त्रोऽश्राब्यत । विद्धि मां तमेव मण्डलम् । भवतो मंत्रप्रभावेणाहं दैशीं तनुं लब्ध्वा सुदर्शननाम-थेयो यक्षकुलाधिपतिरभवम् । नाथ, कृतार्थीकृतः खल्वहं भवता । अचरमोऽयमुपकारो ममोपरि जातः । का वा भवदनुभावं कथयि-तुमलं वाणी ? भवतश्चरणसेवाये कृतमिदमागमनम् । दुत्तमेव भवता यास्मिन् कस्मिनपि कार्ये सर्वथा नियोजनीयोऽयं किहरः।

भयतः प्रतिप्रियं न कुर्या चेन्ममेयं सर्वसुखहेत्यक्षपदप्राप्तिर्ध्या स्यातः । इत्यालपनञ्जलि बद्ध्या नियोगोत्सुकोऽतिष्ठत् । जीवकोऽपि तेन वार्ताश्रवणेन सञ्जातिवस्मयो गुह्यकं तमभिहितवान् । 'आर्य ! दिख्या वर्धसे त्वं पुण्यजन्मना । अधुनाहं सर्वथा संपादितार्थी वर्ते । इति । ततः स पुण्यजनः समागतवति कृष्के कचिदनुस्मर्तिन्थोऽयं जन इत्यदित्वा कुमारं प्रणिपत्य सप्रश्रयं च परिष्वज्य परोक्षतामभजत् ।

कतिपयदिवसजीवककुमारः शत्रुभिर्हस्तप्राहं गृहीतः । व्यापा-



तदा निर्वदमापनः स सहसा सुदर्शनयक्षस्य मनसास्मस्त ।
मुहूर्तमात्र एव कृतज्ञः कृतज्ञचरः सुदर्शनः प्रकटीभ्य चतुर्भुजभूतं
जीवकं सपदेव मुक्तवान् । भूयसा कालेन तस्येव सुदर्शनयक्षस्य
साहाय्येन प्राज्यं राज्यं लब्ध्वा राज्यसुखान्यनुभुञ्जाना दिवसाननयत् ।

#### परीक्षा ।

१ प्रश्नाः। [१] किमर्थ जीवकस्य हृदयं दुःखितं जातम् १ [२] केन कारणेन वने कुमारा विस्मयाविष्ट आसीत् १ [३] पञ्चमंत्रस्य प्रभावः कथमदृश्यत १ [४] यक्षो जीवकोपकारस्य प्रस्याविष्ट असमकरोत् १

२ वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । दिष्ट्या, वृध्, कृच्छे, पञ्चन्वं गम्, समृ.

३ [अ] कानि रूपाणि ! नियोजनीयः, पृष्टवान्, अनुमु-

(ब) संबि: क्रियताम्। महाराजान्+लभते, बाल: + आगतः, प्रभ: + अयम्, तरु: + प्रोन्मूलितः, एषः + कुम्भकारः.

४ प्रयोगान्तरं विधीयताम् । [क] विद्धि मां तमेव मण्डलम् । [ख] जीवककुमारः श्लुमिर्गृद्धीतः । [ग] सुदर्शननामधेयो यक्षकु-लाविपतिरभत्रम् ।

५ (अ) संशोध्यन्ताम् । [१] मामप्रे तिष्टीत । [२] अलं-बहु ताडियतुं सोऽत्यशक्तः । [३] अहं त्वां न दयामि । (आ) समासा विगृह्यन्ताम् । भूतानुकम्पी, मृतप्रायः, यथा-शक्तिः

#### तृतीयः पाठः।

#### बालहरुः।

अस्ति सौराष्ट्रेषु द्वारका नाम नगरी। तत्र राजा वसुदेवो राज्ञी देवकी च सुखेन काल नयतः सम । अथ कदाचिद्रजन्यां देवी देवकी स्वमे गजमरावतमपश्यत्। अस्यज्ञ तत्क्षण एवं निद्राम्। ततो वसुदेवमागत्य सात्मनः स्वमवर्णनेन तं विदितवृत्तान्तं कृतवतीः। वसुदेवोऽपि स्वमोदन्तं निशम्य सहपं देवकीगगदत् । ''अपि प्रिये फिलितमच नौ सुदैवं भगवतः परमेश्वरस्य प्रसादतः। आवे-दयति द्विरदेन्द्रदर्शनं कल्याणि ! ते तनयजन्म '' इति। अनेन स्वमफलश्रवणेन तस्या आनखशिखान्तं समचरद्धिप्रकर्षः । तत्र मुहूर्तमिव स्थित्यः ब्रह्ममापृच्छ्य सानन्दं शुद्धान्तं निवृत्ता।

अथ दिनेषु गच्छत्म राज्ञी देवकी सुन्दरं सुतमसूत । स्वप्नानुक्षपमेव राजा स्वसूनोर्गजकुमार इति नामवेयमकरोत् । बाळचन्द्रमा इव कुमारः प्रतिदिनं वृद्धिमत्रजत् । आक्रमच पश्चमं वयः।
एकदा भगवतो नेमित्रभोर्जयशब्दस्तस्य सहमा श्रुतिपथमवतीर्णः ।
तदा गजकुमारः स्वमानुरन्तिकमुपेसोदितवान् ।

गजकुमार: — कोऽयं खलु श्रानिमर्भगवान् ? कस्य चासो सुतः ? प्रभुगतं सर्थमिप मातः ! काचित्रं मे कथिपप्यसि ? बहु कुत्हलमित मेऽस्मिन्वपये ।

देवकी — (सहसा स्वगतम्।) केन खलु प्रभोनीम कथितम् हा धिक् हा धिक्। गुरुणाि पुराद्यातं यथा न कदाप्प्रस्य कुमारस्य कर्णवर्तम श्रीनेमिनाथस्य नाम समागन्तव्यम्। यतः प्रभोदर्शनमेव तस्य विरक्तयेऽछम्। उचितापि प्रार्थना वरं बिहन्तुम्। (प्रकाशम्।) वत्स ! विलोकयाम्बरतल्म्। चन्द्रमा विहरति । ननु पुच्छामि वाल ! कित तारकागणास्ते हग्गोचरं सन्ति । गणय तान् । (इति कुमारस्य मनः परावर्तियतुं यतते।)

गजकुमारः — निःस्यृहोऽहं तारकाः य्रति । प्रथमं निमचरितं कथय ।

देवकी—[कणें।] गगंन बहूर्न नक्षत्राणि सन्ति। सप्त-षीणामिववास आकाश एव। वालक ! विलोकय, बिलोकय सुशायवलां चिन्द्रकाम्। (आकाशमङ्गुल्या दर्शयित्वा।) एव गुरुरेप शुक्र, एव शनश्चरः। अहा असंख्यानि नक्षत्राणि विराजन्ते।

गजकुमारः — किं मे नक्षत्रैः ? । निवेदय नेमिचरितम् । ( इति रोदितुमारभते । )

देवकी — [कातरा स्वगतम् । ] किं करोमि ? कतमेन वा समाश्वासनेनायं रोदनादिरमेत् ? । (प्रकाशम् । ) प्रेक्ष्यतां वत्सं ! नेमिस्ते भग्नदारुशकटचक्रस्य ।

गजकुमार:—[सट्धिक्षेपं साकृतं च |] कुत्र वा मम नेमिः ? देवकी —[ स्वगतम् |] किमिति मन्मुखादकस्मात् प्रभुगामी शब्दो निर्गतः ? [ प्रकाशम् | ] वत्स ! भग्नशकटस्य चक्रारं पश्येति भणितोऽसि | गृह्यतामेतद् | रमस्वतेन सह | [ इति भग्नशकटं सचक्रं तस्य पुरतः क्षिपति | ]

गजकुमार:—( शकटं चक्रं च भूमौ प्रक्षिणोच्चे रुदन् । ) न महां रोचते क्रीडनकम् । शंस मे भगवतो नेमिस्वामिनश्चरितम् ।

देवकी — [ स्वगतम् । ] न शक्य एषोऽपरेण वातुना विरमयितुम् । कथयामि तात्रत् । का गतिः ? [ प्रकाशम् । ] बाल ! अलं रुदित्वा । नो चेन्न शंसामि किमपि ते ।

गजकुमारः—( सानन्दं रोदनं नियम्य।) वर्ण्यताम्। अव-हितोऽस्मि।[ इति नेत्राश्रु प्रमार्ष्टि । ]

#### परीक्षा।

१ प्रश्नाः [क] गजकुमार इति नामधेयं किमर्थं कृतम् । गव] तेन किमाकर्णितम् (गं देवकी तस्य मनः परावर्तियतुं कथमय-तत ? वशिखान्तम् । सुधाधवलाम्, प्रतिदिनम्, आन-खशिखान्तम् ।

३ वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । वि + रम्, कचित्, रुच्, ननु.

४ कानि रूपाणि सन्ति ! आपृच्छ्य, समागन्तव्यम्, कल्याणि.

५ संधिः क्रियताम् । अश्वाः + धावन्ति, अस्मात् क्रियताम् । मातः + अस्तु + एवम् ।

### चतुर्थः पाठः ।

### नेमिवैराग्यम्।

( ततः प्रविशति देवकी गजकुमारश्च।)

देवकी — अस्ति मे देवुः समुद्रविजयस्य सुतः श्रीनेमिनाधः ।

गजकुमार:-[समोदम्।] अम्ब!समुद्राविजयस्तु मे पितृब्यः। शिवादेवी च मे पितृब्यानी। नेमिनाथो मे भ्राता जातः।

देवकी --अथ किम्।

गजकुमारः—कुत्र वसत्यधुना मेऽप्रजो नेमिनाथः? मातर्! द्रष्टुकामोऽस्मि मम भ्रातरम् ।

देनकी — (ससाध्वसं स्वगतम् ।) किमधुनैवारयेयती समुत्कण्ठा ? प्रभुदर्शनमात्रेण निःसंशयमयं निष्परिप्रहो मिन्ध्यति। प्रकाशम् । ] जर्जयन्तनामानं शैलमधिवसति।

गजकुमार:—तंत्रव किमर्थं तस्याविवास: १ इमं महान्तं रम्यं प्रासादं परित्यज्य विजने वन एव किमर्थमेकाकी निवसति १

देवकी — किं तस्य प्रासादेन ? कृतसर्वपरित्यागः स साधः । अरण्यवासी च तपस्त्रिजनः । गृहं, राज्यं, मातापितरौ संपदं, सतीं, राजीमतीमपि विहाय स तपस्त्री भूतः ।

गजकुमार:—जननि ! का पुनरेपा राजीमती ! देवकी —[ साश्रुढोचनम् ] तव प्रजावती । मदीया स्नुषा। (इति रोदिति।)

गजकुमार:—[ मातुरुद्वाष्पे नयने निरीक्ष्य । ] प्रसु ! किम-र्थोऽयं बाष्पिबन्दुनिपातः ? (इति मातरं सान्त्वयित । ) [ सुदूर्त-मिव स्थित्वा । ] का तस्या वार्ता ? अपनय मे कुतृह्छम् ।

देवकी — [अंशुकाञ्चलेनाश्चाण प्रमुख्य । ] अस्ति स्कथावान राधीश उप्रसेनो नाम भूपः । तस्य राजीमती नाम कन्यारत्नमान सीत् । स स्वसुतायाः कारणादृतसंपातं कृतवान् ।

गजकुमार:—किमर्थम् ?

देवकी — तय आत्रा निमनाथेन सह विवाहियतुम्।
गजकुमार:-अहो शोभनम्। ममाप्रजो विवाहबद्धोऽपि संवृत्तः।
देवकी — नहि नहि । अद्याध्यविवाहित एय वर्तते।
गजकुमार:—कथिमव ?

देवकी—श्रूयताम् । विवाहसंभारोऽपि रचितः । आगता नानादिग्देशेभ्यो बहवः पार्थिवाः । सर्वत्र हर्षनिर्भराः सञ्जाता वरवधूबांधवाः । वरदेवोऽपि रथेन सीमान्तपूजार्थं चितः । तरसमये मार्गे— (इसर्थोक्ते गृहीतमौना तिष्ठति । )

गजकुमार: -- कि जातम् ?

देवकी-स रथादकश्मादवातरत्।

गजकुमार:---कस्मात् कारणात् ?



देवकी—[स्वगतम ।] कृष्णकापट्यात् । [प्रकाशम् ।] तवाप्रजेन श्रीकृष्णेन यवनपारसीकराजानां खाद्यार्थं कारागृहे बहवः पशवो निगडिताः। तेषां करुणास्पदं ऋन्दनव्यनिं विश्वय तस्य विराग उपजातः। गजकुमारः—कृष्णहृदयः खलु कृष्णः। ततस्ततः। देवका—मम विवाहार्थमेतादृशानां पृशूनां हननम् १ धिगिमं

मे परिणयमित्युक्त्वा पर्वतं गत्वा तपस्तपस्यांस्तष्ठति ।

गजकुमार:—धन्यः खलु श्रीनेमिर्भगवान् । नेमिस्वामिने शतं मे प्रणामाः । धन्यः खलु दिवसोऽसो यो भगवतश्चरणमुलं मे दर्शयत् । का तत्रत्याः प्रजावत्याः प्रवृत्तिः ?

देवकी—सापि श्रञ्जरादिसंप्रार्थितापि भग्नमनेरिया स्वव-ह्यभमन्वार्यिका भृत्वा तस्मिन्नव राेळ आत्मश्रेयसे यतमाना तिष्ठति । गजकुमारः— [ प्राञ्जिक्षं बद्वा । ]

राजीमती धन्यतमार्थिका सा। ममाप्रजो नेमिजिनोऽपि धन्यः। बन्दे दृयं तज्जगदर्जनीयम्। शुभाशिषा यच्छतु बाछकाय॥१॥

#### परीक्षा ।

१ प्रश्नाः । [अ] श्रीनेमिनाथः कस्य सुतः १ कुत्र च तस्याविवासः १

[आ] कृष्णहृद्यः खहु कृष्णः कथम् १ (इ) सती राजीमती का १

२ संशोध्यन्ताम्। [क] स भोजनादनु बहिरगच्छत्। [ख] भक्तिं देवो रोचते। [ग] इमां वार्तामहं वयस्यं कथयामि। [ख] इन्द्रः स्वर्गे अधिवसति।

३ [अ] समासा विगृह्यन्ताम्। द्रष्टुकामः, हर्षनिर्भराः, कृतसर्वपित्यागः.

[ ब ] संधिः क्रियताम् । भ्रमन् + तदा, किङ्करः + असौ, तस्मिन्+उद्याने, ते + एते ।

#### पश्रमः पाठः।

#### आतेलोभो विनाशाय।

अस्ति किसिश्चिद्धिष्ठांन धर्मवन्धुमीम ब्राह्मणः। स कदा-चित्रैत्रमासे प्रयोजनवशादेशान्तरं प्रस्थितः। अध यावत् कञ्च-नाव्वानमतिक्रामितं तावनमहानिबिढं श्वापदाकुलमरण्यं समासा-दित्वान्। वने परिश्रमतस्तस्य सम्मुखमेव धावन् करालाकृति-मृतिमान् कृतान्त इव कश्चनं मत्तमातङ्गः समुपरिथतः। तं वारणं निरीक्ष्य भथेन थिवर्णवदनो द्विजः संस्थानं स्वप्राणरक्षार्थं सत्वरं जङ्गावलमवालम्बत। मतङ्गजोऽपि तं विहन्तं तत्पश्चार् द्वतमनुद्वतः।

अध रतेकमन्तरं प्रलाण कर्ण विभुज्य च यावलश्चाचक्षु-विकिरित तावदनतिदूरमनुधावतं तमेव दन्तिनमरुक्षयत् । ततश्च ब्राह्मणः किंकर्तव्यतामुद्धोऽजायत । कथं कथंचन धेर्यमास्थायाशु तत्रत्यं शाल्मालेवक्षमारोहत् । पस्चवव्यवहितः सञ् शाखायां वेपमा-नाक्षिथतः । कुजरोऽपि प्रदीसकोपः पादपं स्वशुण्डया परिवेष्टया-मूलादुनमूलीयतुं प्रायतत । तदां भयधिव्हलो विप्रोऽक्तरितुमिच्छ- विंद्रपाद् व्यलम्बत । अधस्तातु यदा दृष्टिं प्राहिणोत्तदाशीविषसना-थो नरक इवातीवागाधः कृपस्तस्य दर्शनपथं यातः । अवलोक्य च तं तत्क्षणे विगलित्धर्यः सः कामि भयावस्थामनुभूतवान् । नैरा-श्यात्वजीवितनिरपेक्षस्य तस्य समुत्पन्नमेवं चेति । 'हा हा! कष्टम् । अहा मे मन्द्रभाग्यता। एकस्य दुःखस्य यावदन्तं गन्तुं न पारयामि तावद् द्वितीयं समुपतिष्ठते माम् । यदि स्कन्धादवतरामि तदा वापीवर्तिनो विषधरा हतभाग्यं मां दृष्ट्वा यमालयं यापथेयुः। अथ नावतरामि तिनेःसंशयमुन्मूलिते तरौ मे प्राणहानिः। अथवा-पुण्यहतकेन मयात्रेव जीवितमुत्त्वष्टव्यमिति भगवत्या भवितव्य-ताया यदीच्छा तत्को वान्यच्छरणम् १ इतो व्याघ्र इतस्तटीव मे दशा जाता। कोऽत्र मुक्त्युपायः १ अद्य तु निश्चितं मृत्युना के-शेषु गृहातोऽस्म्यहम् । यद्वावि तद्ववतु ''।

एवं कृतमतिर्वर्भवन्धुरात्मनो जीवितविषये नष्टाशो दैवाय-तोऽतिष्टत्। तदिटपोर्धं रणलाग्तरलग्नान्मचुकोशायेकैकमधीवन्दुर-धस्तात् प्रस्रवति स्म । अथ देववशात् स मध्विनदुर्धर्मवन्धोर्मुखे पतितः। तस्य मधुररसास्वादेन गृङ्गिग्रो दिजनमातिमहान्तमपि परिक्रेशं नागणयत्।

अत्रान्तरे विमानन विहायिस विद्याधरदम्पती विहरतः सम। विपद्ग्रस्तं विष्नं विलोक्य विद्याधरवनितोपजातदया वल्लमं व्याहरत्। भ नाथ! खल्वयमध्यमो जीवितसंशये वर्तते। न शक्नोत्या- समास्मानं धारियतुम्। भवतासंस्क्षितस्य तस्य सुतरामे किश्चिम

पश्यामि । तद्यावदेवायमसुभिर्न विमुच्येत तावदेवैनं कृच्छ्रान्मोचियत्वा तत्स्थानं नयतु भवान् '' । इति । भार्यानुप्रेरितो विद्याधरोऽपि सानुकम्पं तत्समीपं विमानेन प्राप्यात्रवीत् ।

विद्याधर:-धर्मबन्धे। ! मा विभाहि । विमानेनाहं प्रापयामि त्वां यत्र तवाप्तजनो वर्तते । शांत्रमागम्यताम् ।

धर्मवन्यु:-सम्यगाह भवान् । इममेकं मधुविन्दुमास्याद्य व्यया सार्थमागच्छामि ।

विद्याधरः—भद्र ! मोहासक्तो मा भव । इतश्च गजेन्द्रेण तरुरिप प्रोन्मूलितः । अधस्ताद्भि व्यात्तमुखाः फणिनस्वत्पतनमुद्धे-क्षमाणा इव स्थिताः । यां च शाखामवलम्बसे तां निशावासराविव स्राजमानो श्वेतकृष्णो मूषको खण्डयतः । यदि व्यसनान्मुमुक्षुः सत्वरमात्रज । सत्पथदर्शक इवाहं त्वां सत्पर्थ नयामि ।

धर्मबन्धु:--आर्थश्रेष्ट ! प्रतीक्षस्व मुहूर्तमात्रम् । केवलिमं पतन्तं मधुबिन्दुं रसयित्वागम्यत एव ।

विद्याधर:--मूडमते । टोल्यं त्यज । अल्पसुखार्थं त्वं स्वजीवितं हातुमिच्छासे । मोहवशाजीवितापहं महदपि व्यसनमलमासे न ज्ञातुम् । धर्मत्रन्ध:—-भद्र ! अधुनैकोऽविशष्टो मधुविन्दुः । तस्य रुचि परिज्ञाय प्रस्थितोऽस्यहम् ।

धर्मबन्धः--( सकष्टं पत्नीं प्रति । ) देथि ! मोह एवेनं न मुञ्चति । एहि । साधयावः । आशावशोऽयं पथिको न्यसनगत- मात्मानं न विभावयति । अस्याल्पशेषं जावितम् । वराकोऽयमचिरा-द्विपद्येत । ( इति सपत्नीको निष्कान्तः । )

( आचिरेण सा शाखा भग्ना । वृक्षः समूलमुद्धृतः । मधुलो-छुगो धर्मबन्धुः कूपे पतितः फणिपतिभिश्च दष्टः प्राणैर्वियुक्तः । )

### परीक्षा ।

१ प्रश्नाः [अ] किमर्थं धर्मबन्धुस्तरुमारूढः ? [आ] धर्मबन्धुः कि दृष्ट्वा स्वजीवितनिरपेक्षोऽभवत् ? (इ) केन कारणेन स विद्याधरेण सह न गतवान् ? [ई] को विद्याधरः ? को गजः ? का च वापी ?

२ [अ] उचितविभक्तयो योजनीयाः । मधुनि [स्त्रादु], रामाय [महात्मन्], पयसि [श्वेत].

[आ] ब्युत्पत्तिं दर्शयत । यापयेथुः, पलाय्य, मुमुक्षुः, त्रिपचेत.

[इ] संधिः क्रियताम्। भीतः + खनकः, तरोः + शाखा, तस्मात् + जनपदात्, तदा + आगच्छति + अगस्यः, गिरी+इमौ.

३ [अ] समासा विगृह्यन्ताम्। प्रदीप्तकोपः, ससंश्रमम, देशान्तरम्, त्रिवर्णवदनः.

[व] वाक्ये समुपयुज्यन्ताम्। यावत्-तावत्, द्रुतम्, अळम्.

थ प्रयोगान्तरं विधीयताम्। (क) मोहासक्तो मा भव । (ख) वां सत्पर्धं नयामि। (ग) मयागम्यत एव ।

#### ५ संशोध्यन्ताम् ।

- [१] अहमत्र तव प्रतीक्षामि ।
- [२] साराधररण्ये रथं नयति ।
- [३] तरी बालोऽधिरोहति ।

#### षष्ठः पाठः।

## निशाकान्तः।

सायंतमः समुद्धिय करैरिन्दोः समुद्यतः ।
सेनवाग्रेसरी सन्ध्या स्फुरत्येषानुरागिणी ॥ १ ॥
पुरः प्रसारयन्तुचैः करानुद्याति चन्द्रमाः ।
प्राचीदिगङ्गनागर्भाद् द्युतिगर्भ इवार्भकः ॥ २ ॥
तमो विधूय दूरेण जगदानन्दिभिः करेः ।
उदेति स्म शशी लोकं क्षरिण क्षालयित्रव ॥ ३ ॥
अखण्डमनुरागेण निजं मण्डलमुद्दहन् ।
सुराजेव कृतानन्दमुद्रतो विधुरुत्करः ॥ ४ ॥
विधूतध्वान्तमुद्यन्तं हिमांशुमुद्याचलात् ।
शातकुम्भमयं कुम्भमिवाप्ययंस्तदा जनाः ॥ ५ ॥
लक्ष्यतं पर्वतोत्सङ्गे विधुरारक्तमण्डलः ।
पुञ्जीकृत इवैकत्र सांध्या रागः सुरेश्वरैः ॥ ६ ॥
हृष्वेवाकुष्टहरिणं हरि हरिणलाञ्छनम् ।

तिमिरोघाऽद्रवहूरं करियुथसहङ्पहान् ॥ ७ ॥

ताराबिछवृतोऽराजव्यांत्स्नापूरः सुधाच्छवेः। सबुद्बुद इवाकाश्वसिन्धारोघः परिक्षरन् ॥ ८ ॥ इंसपोत इबान्विष्यञ्ज्ञां तिमिर्श्वेवलम्। तारासइचरीकान्तं व्यगाइत नभः सरः ॥ ९ ॥ तमो निःशेषमुद्भय जगदाष्ट्ठादयन् करैः। रोहिणीरमणो विश्वं सुधामयमिवातनोत् ॥ १० ॥ अंधकारं विध्यापि विधुरासीत् कळंकवान्। निसर्गजं तमो नूनं महतापि सुदुस्त्यजम् ॥ ११ ॥ भिषजेव करैः स्पृष्टा दिशास्तिमिरभेदिभिः। श्रनेर्दश इवाळोकमातन्व अशिशिरत्विषा ॥ १२ ॥ दिगङ्गनामुखानीन्दुः संस्पृशन्नस्फुटैः करैः। स्मष्टुमिच्छत्यसौ नूनं प्रवसन् स्विपयाङ्गनाः ॥१३॥ ताराततिरियं व्योम्नि विरद्धा लक्ष्यतेऽधुना । विषकीर्णेव हारश्रीयामिन्या गतिसंभ्रमात् ॥ १४ ॥ विभावरी विभारवेषा द्धती विम्बमन्दवम्। जितं स्त्रीमुखकान्त्येव गलडज्योत्स्नापीर्च्छद्य्॥१५॥

#### परीक्षा।

१ स्वमातृभाषायां निशाकान्तवर्णनं प्रदर्शयत ।२ कतमः श्लोको भवचित्तहारी विद्यते ? सकारणं कथ्यताम् ।

महापुराणे ।

#### सप्तमः पाठः।

## दानशीलस्य मेघरथस्य।

आसीत्पुष्कलावतीषु पुण्डरीकिणी नाम नगरी । तस्या अधिपतिरपर इव धर्मपुत्रो दानशीलो मेघरधो नाम राजा । अधैकदा कार्तिकमासस्य शुक्रपक्षं मेघरथः स्वभक्तजनैः समं देवालये देवपूजां कुर्वनास्ते । तत्समये कश्चन भयपीदितः कपोतः पाहि राजन् ! पाहीति वदन्नकस्माचैत्यालयमागतवान् । भूपालं प्राप्य च स्येनाच्छरणं याचमानः पारावतस्तस्याङ्काश्रयं प्राप्नोत् । तदनु बलोद्धतः स्येनोऽपि तं हन्तुकामस्तत्रेव संप्राप्तः । तदवलोक्य सर्वेऽपि जना उपजातविस्मया आसन्। क्षितीशोऽपि बहुविस्मितो जातः। अनन्तरं शशादनो भूमिपालमभ्यधत्त ।

सर्वे भूपतयस्त्वां धर्मात्मानमाहु: । बुभुक्षितस्य भक्ष्यमिदं में ब्रह्मणैव परिकल्पितम् । तत्कोऽधिकारस्ते मम भक्ष्यं मत्तः परि-हर्तुम् ? मुख्र ममामिषम् ।

राजा --- इयेन ! त्वत्तस्त्राणार्थी संत्रस्तरूपः पारावतो मामा-सादितवान् । शरणागताय च तस्मे मयाभयं दत्तम् ।

स्येन:--हे दथाशील भूपते ! सर्वे प्राणिन आहारेण विव-र्धन्ते । भोजनमुत्सुव्य न केनापि जीवितुं शक्यम् । यदि भक्ष्येण विनाकृतोऽहं भवता तर्हि नूनमत्रैवाहं पञ्चत्वं गच्छेयम् । मिय चो-परते मदेकाश्रयाः पुत्रदारादयो विनाशं त्रजेयुः । भवानेकं कपोतं रक्षन् बहून् प्राणिनो हन्तुमभिलपति । तदुच्यताम्—



भर्मः को वा परो राजन् ! मान्यः पुण्यवतस्तव । अनेकप्राणिनां हिंसा कपोतप्राणरक्षणम् ? ॥ १ ॥

राजा—ितहगोत्तम! विवेकिविश्रान्तं व्याहरासि। यतः शर-णार्थिपरित्यागो न कदापि युक्तः। तवाहारो यत्र कुत्रापि सोकर्येण डभ्येत। इंगनः हस्तप्राप्यमामिपं विहाय को वान्यप्रतिपत्तौ मितं कुर्यात् ? अत एव पार्थित्र ! वरमद्य कपोतः श्वां मयूरात् ।

राजा—पक्षिन्! त्वं तु केवछं स्वार्थपक्षपातांति मे प्रतिभासि। सर्वे प्राणिन आत्मनः प्राणान् प्रियतरान् मन्यन्ते । न कोऽपि जीव आत्मानं व्यसने पार्तायतुं व्यवस्यति निजेच्छया। तस्मात्क-पोतान्तक स्येन ! विमर्शय वहुवारम् । भव परमकारुणिको महोदारश्च।

र्यनः — नृप ! परोपदेशे पाण्डित्यं संवेषां सुकरम् । व्यसनगतस्यास्य कपोतस्य त्वं दयसं । श्रुत्क्षामकंठस्य मम वचनमिप कर्णे न
करोषि । जीवनहतुर्यं मे जीवः । संश्रयार्थिपर्युत्सर्गोऽभमें
मन्यतं चेद्रिक्षादानरूर्पण कपोतिममं श्रुधाते मिथ वितीर्य त्वया
महाधर्मविदा भिवतव्यम् । दानं हि परमं विभूषणम् । दानान्नान्यः
श्रेयान् धर्मः । दानादेव नरः कीर्तिमान् भगते । तस्माद्दानपरो भव ।
अन्यथा दानशिलस्य मेवरथस्यागे ब्रमुश्रया त्येनो मृत इति संभृतकीर्तेस्तव परिवादस्य नदावतारो भवत् । तस्माद्देतोस्त्वमात्मानमधर्मात् कीर्तिविपर्ययाद्य रक्ष ।

राजा — भो कपोतात्तक ! त्वं तु महान् साधुरिव मामुप-दिशिस । त्वभोपदिष्टं दानमपि भे मतम् । आगमे चतुर्विधं दानं प्रणीतम् । तेषु चाभयप्रदानं प्रधानं दानं वदन्तीह विद्वांसः । पुनश्च पात्रमपि त्रिविधं स्मृतम् । कनकमांशादिकमयोग्यं दानद्रव्यम् । अत्र विचार्यमाणे न त्वमुचितं पात्रं न वायं जीवो देयः । तदस्य जीवदानेन तवैतादशमनुचितं मनोरथं संपादयितुं सर्वथाक्षमोऽयं मेघरथो राजा। धर्मकृत्यविधाने कृतनिश्चयमात्मानमकुतोभयं मन्य ।

एतेन महीपार्तियृक्तिवादेन राशादनस्योत्तरावकाशमप्यहरत् । तस्य हृदयमनुकम्पया द्रवीभूतम् । पश्चात्तापेन सोऽतीवादहात । अनन्तरमसो बाष्पगद्भदमन्तिकमुपत्य राज्ञश्चरणौ प्रणतबान् । अतः-परं नाहं मांसं सिविष्य इति सङ्गरमङ्गीकृतवान् । कालक्रमेण राशा-दनोऽसूनुत्सुज्य स्वर्गलोकं गतः ।

# परीक्षा ।

१ प्रश्नाः । [अ] पुष्कलावतीषु कः कीदशस्त्र राजाः [आ] देवालयं राजानं प्रति कः किमर्थं चागतः [इ] किमुद्दिय रयेव-स्तत्र संप्राप्तः ? [ई] भ्पालेन केन प्रकारेण पारावतः संरक्षितः ? [उ] अन्ते इयेनेन कि प्रतिज्ञातम् ?

२ (क) वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । अन्यथा, सुष्ठु, वरम्. [ख] संथिः क्रियनाम् । अचलत् + हरिः, धनः + तनोति, उद्दीयमानः + शलभः

३ प्रयोगान्तरं विश्वायताम् ।

[क] भोजनमुत्सृत्य न केनापि ज्येतिह सन्यम्। [ख] त्वया महाधर्मविदा भिक्तिसम्। [ग] न त्वसुचितं पात्रं न वृष्यं जन्ने द्विपः

#### [घ] पश्चात्तापेन सोऽतीवादह्यत।

४ [अ] समासा विगृह्यन्ताम् । हन्तुकामः, विनाकृतः, मदे-काश्रयाः, अकुतोभयम्,

[आ] ब्युलितं दर्शयत। पातियनं, मतम्, सिविष्ये,

#### ्र (अ) संशोध्यःताम् ।

- (प) हिरण्यकश्चित्रप्रीवस्य प्राणा आसन्।
  - (क) धनिनं द्रव्यं याचितं भिक्षुकै: ।
  - (व) वरं भिक्षा याचितुं न तु परसेवाविधिम्।

[२] वाक्यविच्छेदः संपूर्यताम् । [१] किं न दयसे — -। [२] वितरित गुरु: — विद्यां यथैव तथा — । [२] अहं रातं स्पकान् — यच्छामि ।

#### अष्टमः पाठः ।

# मृगयानिवृत्तस्य गंधर्वराजस्य ।

गंधर्वनगर्या महाप्रतापशाली राजा गंधर्वो नाम । तस्य बाल्या-त्प्रभृति मृगयायां गाढाभिनिवेश आसीत् । अधैकदा प्रत्यूषे परि-मितेः पार्श्वचरैरनुयातो राजा गंधर्वो मृगयां कर्तुं वनमत्रजत् । तत्र स वनवराहान्, केसरिणः, शार्दूळांश्च सहस्रशोऽहन् । अन्ये च जीवन्त एव गहाप्राणतया तेन स्फुरन्तो गृह्याताः । अथ समारुद्धे च युगान्तरं सवितरि स श्रमापनयनाय तरुः छायमाश्रितः । तत्र स कियत्कालं विश्रम्य गंधर्वराजो गंधर्वमारु नगराभिमुखं प्रचलित यावत्तावत् पर्वतादवर्ताणं नयनमनोहरं कर्बुरितगात्रं कृष्ण-सारमप्रयत् । तस्य दर्शनेनाकृष्टचेतास्तं जीवग्राहं प्रहीतुकामः सपरिजनः शनेः शनेरुपसपिततुरगस्तत्समीपमपासपित् । मनुज-दर्शनत्रासात्तु स मृगो दृरं पलायत । अत्र गृह्यतेऽयं गृहीत इति तं पलायमानं हरिणं दूरमन्वसरद्राजा । प्रथमत एव मृशं परिक्रान्तो वाहो न तथा त्वरपाद्रवत् । महाजवतया स मृगस्तु विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः । ततश्चायं प्रयत्नप्रेक्षणीयो मे दुरासदो भवे-दिति नृपालस्तं हरिणं शर्व्यमकरोत् ।

अत्रान्तरे काणि गुल्मान्तरे सुखासीना मृगसहचरी पट्टायमाने कृष्णसारेऽधि यकार्मुके राज्ञि चाकस्मा चक्षुरयच्छत्। ततः स्वकीयस्य सहचरस्य जीवितिमच्छन्ती सा मृगी तरसा बाणपथवर्तिनः कृष्ण-सारस्यान्तरे समुपस्थिता। तदा नरपतिर्निशातिनपातः शरो मृदुनि मृगीशरीरेऽपतत्। सायकेनाभिहता सा सपद्यवातिलोलं स्वजीवित-मजहात्। तथा व्यापादितां निजसहचरीं दृष्ट्वाऽत्यन्तसंश्रान्तः सार-कृस्तु शरपतनभयात्तथा वायुरंहसाधावद्यथा विद्ववतस्तस्य धराप्य-परिमितवाभवत्। इतश्च चलेऽपि लक्ष्येऽनपगद्भेनेषुणा नरपालस्य हृषीऽतिभूमिं गतः। तदनु तां मृतां मृगीं स्वानुगस्य स्कन्धे कार-यित्वा सत्वरं स्वपुरामिमुखः प्रातिष्ठतः।

**अथ त**स्य गच्छतो मार्गे स एव प्रपलायमानः सारङ्गः सम्मुखं

संप्राप्तः । तस्य विरहकातरां दीनां च मनोवृत्तिं प्रेक्ष्य क्षितिपस्ता-पादन्तः शल्य इवासीत् । आसीचास्य मनासे । " अहो ! ममेदं मूर्खत्वम् । मृगयालोभेन मया मूर्खेण निरागो मृगमिथुनं नितान्तमुत्संकलितम् । खलं हि खलु मे हृदयम् । यो हि मम-मार्गणेन कातरीभूत आत्मरक्षार्थमितरभसा प्रलायत, स प्वायं



निर्भय त्यक्तजीविताशो दियतानुरागित्वात्तस्याः पदवीमद्यापि न विज्ञहाति । अहो गुर्विप विप्रयोगदुःखमारोपितोऽयं वराकः । मृगयाया बहुदोषताद्येव मयाधिगता । धिगिदं मृगयाव्यसनम् । इति मुहुर्मुहुः स्वनिन्दां कुर्वाणः सशोकः कथं कथमपि निज्ञनगरी निवृत्तः । ततः प्रभृति तस्य चेतो मृगयाविक्चवं संवृत्तम् । अनुन्दिनं नरपितः सहचरीविक्षेषितस्य हरिणस्य भूयो भूयः समृत्वा विप्रतीसारवृत्तिरभवत् । अनन्तरं राज्यधुरं स्वसुते विन्यस्य तपसे वनमगच्छत् ।

#### परीक्षा ।

१ प्रश्नाः । (१) राजा गंधर्वः कीदृश आसीत् ? (२) कीदृशं च कृष्णसारं कथमपस्यत् ? (३) अनन्तरं तेन किं कृतम् ? (४) मृगसहचरी किमर्थमम्रियत ? राजा किमर्थं विप्रतीसारृ ति-रमवत् ?

२ (अ) समासा विगृहा ताम्। तरु छायम्, अधिज्य-कार्मुके, बाणपथवर्तिनः, निर्भयम्.

(आ) संधिः क्रियताम्। मधु + एतद्, तस्याः + तनयः, अवदत् + चतुराननः

३ (क) कानि रूपाणि सन्ति ? मृदुनि, राज्ञि, निवृत्तः, अजहात्, तपसे

(ख) वाक्ये समुपयुःयन्ताम् । धिक्, चक्षुर्दा, रभस्.

४ प्रयोगान्तरं विधीयताम् । [अ] मया मृर्खेण निरागो मृगमिथुनं विरिहतम् । [आ] स केसिरणोऽहन् [६]स तस्याः पदवीमद्यापि न विज्ञहाति।

५ संशोध्यन्ताम्। [क] अश्माभिर्घातं स शत्रुभिर्हतः। (ख) पथिक उत्थिते सित तस्य सार्धमागच्छामि [ग] तत्र च मे च सस्यमस्ति।

#### नवमः पाठः।

#### काञ्चनमयः पुरुषः ।

अस्ति करिंमश्चनाधिष्ठाने महान् दरिद्री वरदत्तो नाम ब्राह्मणः प्रतिवसित सम। तस्य निष्करुणा नाम्नी भायां सप्त च पुत्रा आसन्। एकदा दारिद्राभिहतो विप्रः सकष्टं पत्नीमभावत। 'हे प्रिये ! यत्स-त्यमिकञ्चनत्वं तु निजगेहे चिरस्थायांति प्रतिभाति । पुनश्च न पश्यामि खल्बहं कोऽप्यत्र स्वोदरभरणोपायः। तद्यत्र वयं सुखिनो निश्चन्ता भवामस्तत्रेवावस्थातुं पक्षपाति मे हृदयम्। यतः साध्वि-दमुक्तम् ।

### ' स देशः पवरो यत्र कुटुम्बभरणं भवेत् '।

इत्युक्ता सा विष्रा विमृश्यावदत् । " नाथ ! यदेव भवते रोचते तदेषानुमतं नः "। इति। तदनु स द्विजः सकुटुम्बो देशा-न्तरं गन्तुं प्रवृत्तः। कतिपयैः प्रयाणिर्वरदत्तो वरशक्तिनाम्नीं नगरी-मविन्दत ।

अथातिकान्ते च कस्मिश्चन काले तत्रत्यो भूपतिः सुधर्मः स्वशत्रं निर्जित्य निजनगरी न्यवर्तत । नगरी प्रविशति यावत्तावत्त-स्याः प्रतोली सहसापतत् । तां लोकित्वा च नृपतिरहोऽनिमित्तं जातमिति मनसि कुर्वाणो रणरणकमारूढः । तदा मंत्रिणा दिश्विर्वा कारितापि सा प्रतोली न स्थिरासीत् । तती नर-

पतिश्विन्ताकुळो मंत्रिणमनुयुक्तवान् । "भो मंत्रिन् ! प्रतोलीपतनमग्रुभं सूचयित । यदि सा झिटिति स्थिरा न कारिता तर्हि कोऽपि
रन्ध्रान्वेषी सुलभलव्धप्रवेशोऽरातिरस्मानिभगच्छेत् । एवं चास्मदाज्यं सर्वेषां द्विषामामिषतां यायात् । तद्यं कमप्युपायं शीवं चिन्तयतु
भवान् येन प्रतोलीनिर्माणकर्म साधयामः"। इति । मंत्री ब्रूते । 'देव !
स्वहस्तेन मनुष्यं बालकं वा मारियत्वा तद्रक्तेन प्रतोली सेचनीया ।
एवं कृते प्रतोली स्थिरा स्यात् । नान्यथा '। इति ।

एतद्रचनं निशम्य राजा दोलायमानेन चेतसा चिन्तार्मावश्रद् । अचिन्तयचैवं मनसि । " अहो ! यास्मन्नगरं जीवहिंसा विधीयतं तेन नगरेण कि प्रयोजनम् ? स्वार्थपरेणापि नरेण न कदापि हिंसा कर्तव्या । तदलमेताहरोन दुर्मनोऽभिनिवेशेन । उक्तं च ।

## न कर्तव्या स्वयं हिंसा मष्ट्रतां च निवारयेत् । ्र जीवितं बळमारोग्यं शश्वद्वाञ्छन्महीपतिः " ॥ १ ॥

एवं विचिन्त्य नृपतिनात्मनः सर्वमप्यभिप्रेतं मंत्रिणे निवेदितम्।
मंत्री प्रत्यभाषत । '' स्वामिन् ! मैवं चिन्तयतु भवान् । मया देशहितार्थं सर्वमपि सुष्ठु कियते । भवांस्तृष्णीं ।तिष्ठतु ''। इति । ततो
मंत्रिणा द्रव्यस्योद्प्राहणिकां कृत्वा तेन द्रव्येण काञ्चनमयः पुरुषो
वटापितः । विविधराने भूपियत्वा शकटे च तं समारीप्य नगरमध्ये
वोषणमेवं दापितम् ।

## "यः को ऽपि पुत्रकं दद्यात् मतोलीबलिकभेणे । सुवर्णपुरुषस्तस्मै कोटिबित्तं च दीयते "॥ २॥

एतद्घोषण सहसा दरिदेण वरदत्तेनाकणितम् । विश्रुत्य च सुवर्णलुब्धः स निजभार्यामगदत् । " अयि प्रिये ! किनिष्ठपुत्रमि-न्द्रदत्तनामानं दत्वेदं द्रव्यं गृह्यते । आवयोः कुश्चले सत्यन्येऽपि बहवः पुत्रा भविष्यन्ति । तदनुजानीहि मां पुत्रप्रतिपादनाय "। इति । असौ निष्करुणापि नाथ ! यदि भवतोऽनुमतं तद्दायतां को दोष इत्यवदत् । तदनु वरदत्तेन कोटिद्रव्यं सुवर्णपुरुषं च गृहित्वा राजिकहराय स्वपुत्र इन्द्रदत्तः समर्पितः ।



ततः सार्वद्वारं लोकसमूहवेष्टितं हसमानं प्रतीली-सन्मुखमागलामन्द्रदत्तं दृष्ट्या राज्ञाभिहितम्। ''अर रे बालकः किमधे हसिस ? मरणान बिभेषि किम् ? " इति । तदेन्द्रदत्तेनोदि-तम् । " देव ! यावद्भयं नागच्छति तावद्भेतव्यम् । आगतं तु भयं वीक्ष्य प्रहर्तव्यमशिङ्कतम् । पुनश्च महाराज !

#### पितृभ्यामात्मजो दत्तो राजा च शस्त्रघातकः । देवता बल्लिमिच्छन्ति का तत्र परिदेवना ? ॥ ३ ॥

अत एव धीरत्वेन मरणमस्तु '' । इति वचनं कर्णे कृत्वा राजा वाचंयमोऽभवत् । एवं बालकसाहसं वीक्ष्याकस्मात्तत्र नगर-देवताः प्रकटीभूताः । परमश्रीताभिस्ताभिः सा प्रतोली झटित्येव विनिर्मिता । ततश्च सर्वे विस्मिताः पौरास्तमेव वृत्तान्तमुचारयन्तः स्वस्थानमगच्छन् । राजापि परमसन्तुष्टस्तमिन्द्रदत्तं पारितोषिकैः पुरस्कृत्य तज्जनकायत्तमकरोत् ।

### परीक्षा ।

- १ प्रश्नाः । ( अ ) किमर्थं वरदत्तेन स्वपुत्रो राजसेवकाय समर्पितः !
- [ आ ] कथं च प्रतोली विनिर्मिता ? 🕆
- [इ] अस्य पाठस्य किं ताल्पर्यम् ?
- २ [अ] ब्युत्पानें दर्शयत । सेचनीया, मारियत्वा, सम-पितः, यायात्.
- [ब] समासा विगृह्यन्ताम् । रन्ध्रान्वेपी, अशङ्कितम्, प्रतोर्छा-सम्मुखम्.

३ संशोध्यन्ताम् । [१] गुरुः पुत्राय स्निह्यति । [२] यदि स त्वया पाठं नाध्यायति, तर्हि मां तस्मिनिवेदय । [३] राज्ञापराधीनं शता रूपका दण्ड्याः ।

४ प्रयोगान्तरं विधीयताम् । [क] मया देशहितार्थं सर्वमपि सुष्ठु क्रियते (ख) अनुजानीहि मां पुत्रप्रतिपादनाय। (ग) भवांस्तूणीं तिष्ठतु ।

#### दशमः पाठः ।

# मुहूर्तराजः।

कुरुजाङ्गलदेशेषु हस्तिनागपुरं परम् ।
तत्रासीत्पद्मनाभाख्यो धर्मशिको नृपोत्तमः ॥१॥
अथैकस्पिन्दिने कोऽपि सभां राज्ञः समागतः ।
बिक्रनीय महाविद्वान्विकान्तो भूसुरोत्तमः ॥२॥
तस्य विद्यापभाषेण सन्तुष्टः पार्थिवोऽपि सः ।
सर्वाधिकारिकं स्थानं ददाति स्म द्विजन्मने ॥ ३॥
संभावनाप्रसादेन बहु प्रीतो बिल्लिद्विजः ।
वर्णाश्रमाणायवने जागरूके महीपतौ ॥ ४॥
कदाचित्तिहविकान्तश्रतुरङ्गबल्लान्वितः ।
सिंहकीर्तिरवस्कय हस्तिनागपुरं स्थितः ॥ ५॥

सेनापितत्वमादाय ततः कदनकोविदः ।
अरुन्द्ध सबको मंत्री बिर्छर्बहुरुष द्विषम् ॥ ६ ॥
विपक्षो बिर्छना संख्ये विनिष्पिष्यारिसेनिकान् ।
जीवग्राह गृहीत्वासो नृपाय माभृतीकृतः ॥ ७ ॥
तस्य बीर्यमकर्षण हृष्टः पद्मनराधिपः ।
अभाषताभिनन्द्यैवं बिर्छ विजयशाकिनम् ॥८॥
"साधु, मंत्रिन् ! महाशूर् ! त्वमेन नरकेसरी ।
असद्योऽरिगजस्य त्वं पञ्चाननपराक्रमः ॥ ९ ॥
त्वयादो हृदयस्थ मे श्रत्वमुन्मूिकतं खलु ।
तुष्टोऽस्मि तव शीर्येण याच्यतामीप्सितां वरः"॥१०॥
" प्रार्थयेऽहं यदा देवः मसादीकर्तुमहिति " ।
हत्युक्तवा नृपतेश्चित्तं बद्धमात्मनि मंत्रिणा ॥ ११ ॥

**₩** ₩

अथ यातेषु कालेषु कदाचिन्द्यक्तिकाद्यकः ।
आयातोऽकम्पनाचार्यः सिशष्यस्तां पुरीं सुधीः॥१२॥
बिक्ठिर्जातो द्वानें दृष्टा सोत्सेकं बद्धमत्सरः ।
निसर्गतो हि दृष्टानां परोत्कर्षासहिष्णु हृद् ॥१३॥
पुरात्ममानभक्तस्य वैरनिर्यातनं तदा ।
कर्तु नृपवरच्याजात्स संकल्पमकल्पयत् ॥ १४॥

अतिदुष्टमितिभित्री महीकान्तमयाचत । आत्मेकशासनपाज्यं राज्यमष्टादिनावधि ॥ १५ ॥ रजोरिक्तमना राजा संश्रुतं-तं वरं पुरा । अमात्याय वितीर्यासीत्सज्जनः सत्यसङ्गरः ॥ १६ ॥ प्राप्तराज्याधिकारोऽसी मंत्री मखिमिषेण च । मुनिवृन्दविनाशाय यज्ञस्यारम्भमातनोत् ॥ १७ ॥

**₩** 

अथ विष्णुष्ठुनिः कोऽपि संप्राप्तो हास्तिनं पुरम् ।
धर्मसंरक्षणार्थेव प्रश्नुत्तिहिं महामुनेः ॥ १८ ॥
प्रविद्यान्तःपुरं भूषं व्याहरन्ष्ठुनिसत्तपः ।
''नाथे त्वय्युपसर्गोऽयं मुनीनां महतां कथम् १॥१९॥
राजन् ! संयतकोकस्य भूतकेऽस्मिस्तपस्यतः ।
गोपायिता परः को वा प्रायेणास्ति नरेश्वरात् १''॥२०॥
एवमुक्तोऽब्रवीद्ध्यः कतिचिद्दिवसान् बालेः ।
राजाहं शब्दमात्रेण क्षमस्य भगविन्नति ॥ २१ ॥
ततो विष्णुमुनिः साधुत्राणार्थं वामनाकृतिः ।
वेदवावयं पटन्नुचैः स्वयं सत्रमुपस्थितः ॥ २२ ॥

वदान्यानां प्रसिद्धोऽहं पत्कीतिः प्रथितावनी ।

पत्सकाशादछब्ध्वार्थां कामं नान्यत्र गच्छिति''॥२४
''यावतीं त्रिपदेनाहं च्याप्नुयां तावतीं महीम् ।

दात्तमहींस मे भूप ! बदान्यो यदि विद्यस ''॥२५॥
इति विष्णुकुमारेण प्रार्थितो बिखरप्यसी ।

पादशयप्रमाणां तां तस्मै प्रत्यश्रुणोद्धवम् ॥ २६ ॥



"जलधारोत्तरार्थ भाः साधा ! हस्तः प्रसायताम् ?'। बल्लिविष्णुमुनेहस्ते दानवारि न्यपातयत् ॥ ३२०॥ प्रतिश्चतस्तेन तदा मुनीश- क्रिक्टिं स्तपःप्रभावेण बृहच्छरीरः। (क्रिक्टे एकं क्रमं वारिनिधौ न्यधत्तः परं महोत्तुङ्गगिरेश्च सानौ॥ २८०॥ क्रिक्टे तृतीयपादाय नरेश्व ! भूमिः
पदीयतामित्थमसी ब्रुवाणः ।
कृत्वा ततोऽङ्किं बल्पिष्ठदेशे
पावेशयश्वाशु रसातकं तम् ॥ २९ ॥

## परीक्षा ।

१ प्रश्नाः। (क) कोऽयं बिलः?। [ख] भूपवरेण तस्मै वरः किमर्थं च प्रतिश्रुतः ? [ग] बिल्मिनिं दृष्ट्वा बद्धमत्सरः किमर्थमासीत् ? ततो बिल्ना ।किं कृतम् ? (ध) विष्णुमुनिः राजानमन्तः पुरं प्रविश्य किमबदत् ? राज्ञः प्रत्युत्तरं किम् ? (क) ब्राह्मणवेषधारिणा विष्णुकुमारेण बिलः किमयाच्यत ? ततः किं जातम् ?

२ [ क ] व्युत्पात्तं दर्शयत । अवस्कद्य, अरुन्द्र, तपस्यतः.

[ख] समासा विगृह्यन्ताम्। भूसुरोत्तमः, चतुरङ्गबलान्वितः, कदनकोविदः, पादत्रयप्रमाणाम्

३ संशोध्यन्ताम् । (क) इयं नगरी त्रयः कोशा आयता।

( ख ) काञ्चीनाम नगर्यां धनमित्रनाम वणिगवसत् ।

(ग) स एवं विचारयन् सकला रात्रिरगम्यत् ।

४ (क) विश्लेषः क्रियताम् । तांश्वौरान् रामोऽस्ययम् वस्तुष्विच्छा.

(ख) वाक्यविच्छेदः संपूर्यताम् । (१) दशराधः — अभयं प्रत्यशृणोत्। (२) गोविदः — दुह्यति। [३] मागधी — स्पृहावती। (ग) उचितविभक्तयो योजनीयाः। [पूर्व] दिने, [सर्व] जनाः, [अन्यत्] फलाय, [भगवत्] जिनेन्द्रस्य.

#### एकाद्दाः पाठः।

# भ्रात्तरनेहं राज्यलोभोऽतिवर्तते ।

असिंत्पुरा किल भारते वर्धे भरतनामा कोऽपि महापुतिर्थी-र्धशाली चक्रवर्ती । तेनात्मनो बाह्योबलेन प्राची पश्चिमा दक्षिणी-त्ररा चिति सर्वा दिशोऽनुक्रमेण वशीकृताः । अचिरणैव कालेन सकलमेव महीमण्डलमशेषद्वीपान्तरं चात्मीकृत्य साकेतामिमुखः प्रयाणमकरोत् । कतिपयेः प्रयाणश्चिक्री स्वराजधानीमयोध्यां प्राप्तः । प्रभेक्षसमये चिक्रणः सुदर्शनं चक्रं पुरद्वारं न प्राविशत् । बहि:-रिथतं चक्रमम्बरमणीर्विम्बिमवाम्बरात्परिलम्बते स्म । ततो विस्मय-मापन्नो भरतेशो मनस्थेवमकरोत् । "अप्रातिशासने मयि । कि नामैतचक्रं मम गृहाक्रणेऽघ रखलितम् श्वहो महदाश्चर्यमतद्यद्विन्ध-दिग्विजयेऽपिन कापि स्वलितवृत्यासीत् । यत्सत्यं केनापि विरुद्धेन शत्रुणा भवितन्यम् "।

एवं विचार्य भरतेश्वरेण तत्कारणमन्वेष्टुमनेकनीतिशासपारगः पृश्वः पुरोहितः सुचिरं विमृह्याभ्यधत्त । " देव ! भवतास याकत् किलः निखिलंगीप बहिर्मण्डलं 'परिकारतमं । अन्तर्मण्डलमद्यापि प्रितिकृत्यमेव वर्तते । अमी एकोनशतं सोदर्या भवतोऽद्याप्यजय्याः खलुः । तेषु च श्रीबाहुबली महान् बलवान् मानशाली च विद्यते । तास्माञ्जिते शेषा जिता एव । प्रभो ! सावशेषे दिशां विजये चकस्य विश्वान्तिः कृतः ? '' इति पुरोधसो वचनमाकण्यं विश्वस्यैकातपत्रं प्रभुत्वं भोक्तकामो भरतेश्वरः कञ्चन दूतं श्रीबाहुबलिने विस्षृष्टवान् । शासनहरेणापि पोदनपुरमागत्य प्रभोः संदेशमन्तरेण श्रीबाहुबली परिगृहीतार्थः कृतः । तेन संदेशन स्वातंत्र्यमपहर्तुमुद्युक्ताय भरते-श्वराय भुजबली भृशमकुष्यत् । खदिराङ्गाररक्तेन श्रृकुटिविकरालेन चक्षुषा निरीद्याब्रवीत् । ''दृत ! मद्यचनात्म भूपो वाच्यो यथायं जनः पराचीनं जीवितं न कदाचनापि धारयेत् । परमपूज्येन गुरुणास्मासु सर्वेषु महीयं समं विभक्ता । अस्मद्राज्यस्य भरतराजः किहिचिदपि न प्रभवित । तथापि—

## युव्सुश्रेद्धवरस्वामी स वा भुद्धा महीतलम् । चिर्मेकातपत्राङ्कमहं वा भुजविक्रमी ॥ १ ॥

संप्रामिनके मम द्वा तस्य वा पौरूपस्याभिक्यिक्तिर्भवतु ''। इति संभाष्याविष्कृतमानो भुजबळी भरतं युद्धाय सन्नाहायितुं वचोहरं शीघ्रं संप्रेषितवान् ।

अनन्तरं निसृष्टार्थमुखाद्विदितप्रतिसदेशो नृपशार्द्को भरतोऽपि युद्धार्थं समरभूमि प्रस्थितः । मुजवली नृपतिश्व ससैन्यः संप्रामियतुमागतः । उभयबले वीराः प्रयुयुत्सयान्योन्यं बलान्या-रचयन्। तावनमुख्या मेधाविनो मंत्रिणः संप्रधायैंवमवदन्। "अहो! किमनेन संप्रामेण प्रयोजनम् ? चरमाङ्गधरौ द्वाविप विद्येते । नानयोः काचन क्षतिः । केवलमनेन रणव्याजेन पक्ष्यस्य जनस्य महान् क्षयो विजृम्भितः । तस्मादसंख्यजनसंहारकारिणाकारणे-नानेन रणेनालम् " । इति ।

एवं सुनिवुणं निश्चित्योभयसैन्थेऽपि मंत्रज्ञा जनक्षयाद्भीत्यां तयोरनुमतिं छव्वा धर्म्य रणमवाषयन् । अन्ते च तयोरेव मिथो जलयुद्धं, दृष्टियुद्धं, मल्लयुद्धं च निश्चितम् । योऽनयोरेतेषु जयमा-प्र्याते स विजयी । ततः प्रथमं निर्निमेषं दृष्टियुद्धं प्रवृत्तम् । भुजबली महोत्तुङ्को भरतश्च वामनः । दृष्टियुद्धे सततम् विलोन्क्यतो भरतस्य नेत्राम्यां रविकरैः पक्ष्मपातादश्रृणि पतितानि । ततो वाहुबलिना तिस्मन् युद्धे जयोऽवाप्यत । पश्चाञ्जलयुद्धमारन्धम् । सरसीजलमवतीणौं तो दीर्घतरेभुँजेः परस्परस्योपिर जलं क्षेप्तुं प्रारभेनाम् । भरतगानेन मुक्तो जलीधानुङ्ककायस्य बाहुबलिनोऽधिवक्षस्त-द्मापतत् । वाहुबलिना क्षिमा सलिल्डल्लटा भरतेश्वरस्य मुखस्योपिर पतन्ति स्म । एवमत्रापि भुजबलीशस्य विजयो भूयोऽप्युद्घोषितः ।

अथान्ततश्च बाहुयुद्धार्थं नृसिंहो तो रङ्गमवतीणौं । तत्रापि भुजबर्छा निजसामर्थ्येन जिसभारतं भरतं हेल्याजयत्। इत्थं त्रिविधेऽपि युद्धे पराभूतो भरतराजः परां विमानतां प्राप्य विलक्षतामुपगतः । अनेन पराजयेन चक्की क्रोधेन बद्धभुकुटिर्मनस्यतीव प्रज्वलितः।

भुजबलीशस्य पुनरप्यपजयं कर्तुं भरतेन निजभातिर चक्रायुधं भेरितम् । परं भुजबलीशं त्रिःप्रदिक्षणं कृत्वा तःसमीपे मन्द- धुत्येवातिष्ठत् । तेन भरतेशः पुनरपि परमनुशयं गतः । तदनु विजयशालिनः श्रीबाहुबलिनो राज्यं प्राति निःस्पृहश्चक्रधरः स्वकृतिं विगर्हयन् साकेतपुरं प्राविशत् ।

### परीक्षा ।

प्रश्नाः । [ प ] किमर्थं भरतेशस्य चक्रं पुरद्वारे स्विलितम् ? [ क ] भुजबलीशेन भरतेश्वराय कः प्रतिसंदेशः प्रेषितः ? [ ब ] कि त्रिधात्मकं युद्धम् ? तस्मिन् को विजयी जातः ? कथं च ?

२ (अ) व्युत्पत्ति दर्शयत। विगर्हयन्, संप्रधाय, भुङ्काम.

(आ) वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । हेल्या, मिथः, प्र+भू, कि नाम.

(इ) संधिः क्रियताम् । अमी + अरयः, भगवान् + जि-नेन्द्रः, दिनानि + अमूनि, एषः + फणिपतिः.

३ समासा विगृह्यन्ताम् । अधिवक्षस्तटम्, सोदर्याः, बद्ध-भुकुटिः.

श्रयोगान्तरं विधीयताम्। (अ) मद्वचनात् स भूपो बाच्यः।
 (ब) केनापि विरुद्धेन शत्रुणा भावतव्यम् । (क) तेन भरतेशः
 परमनुशयं गतः। (ड) भुजबळीशेन जयोऽवाप्यत ।

५ (अ) संशोध्यन्ताम् ।

[क] अस्य पुस्तकस्य रामाय प्रयोजनं नास्ति।

[ख] तस्याहं दूतं प्रहितवान्, किन्तु पाटली-पुत्राय न कोऽप्यद्यापि विसृष्टः।

[ग] गोपालो नाम वयस्येन सहागच्छम् !

[घ] राज्यस्योपरि चण्डवर्मा प्रशास्ति ।

(ब) वाक्यविच्छेदः पूर्यताम् । [च] हरिः — कुप्यति ।

[छ] भवतः — अन्तरेण परिगृहीतार्थ कृता देवी।

[ज] रामः —— बाणं मुञ्चित ।

द्वादशः पाठः।

7

[कठोरगर्भी राज्ञीं मरुदेवीं देवाजना एतान् मश्नान् पृच्छन्ति]

को हि पञ्जरमध्यास्ते ? को वा परुषनिस्वनः ?।

तथा प्रतिष्ठा जीवानां ?

कश्च पाठ्योऽक्षरच्युतः ? ॥ १ ॥

के सन्ति मधुराराबाः ?

के तथा इरिकन्धरे ?।

सदा केनोहाते गन्धः ? तथा केना विछार्थदक् ? ॥ २॥ कोऽस्ति वा मञ्जुलाखापः ? कश्च वा विटशी जरन् ? । कः प्रायो नृपतिर्वर्ज्यः ? बहु को विदुषां मतः ? ॥ ३ ॥ का कछा स्वरभदेषु ? का मता रुचिहा रुजा ?। का वधु रमयेत्कान्तं ? का इता तारनिस्वना ? ॥ ४॥ वराशनेषु को रुच्यः ? को गम्भीरो जलाशयः ?। को अस्ति वा वसुधाकान्तः ? छोलुपो मधुनश्र कः ? ॥ ५ ॥ कः समुत्सुज्यते धान्ये ? घटयत्यम्ब ! को घटम् ?। मृषकानात्त कः पापी ? कस्यास्ति छवणं जलम् ? ॥६॥ जळे पिबति को वारि? गगने प्रतिभाति कः ? । कः कीहम् न नृपैर्दण्ड्यो ? नृणां भीतिः कुतोऽस्ति वा ?॥७॥

## परीक्षा ।

१ किनामधेयोऽयं पाठो भवद्भिः कल्प्येत ?

२ कानि रूपाणि ? हता, रुचिहा, समुत्सु उपते, रुजा.

३ अधस्तनशब्दाः श्लोकेषु यथायोग्यं योजनीयाः ।

मत्स्यः, अनपराधी, कुलालः, रिवः, मधुपः, कोविदः, केशराः, शुकः, केतकः, श्लोकः, काकः, कोटरी, कोकिन्, लोकः, पलालः, भूपः, कोकिलः, कामिनी, कामला, सूपः, कोपनः, केव-लम्, कृपः, युद्धतः, विडालः, काहला, काकली उदिधः, भवति.

#### त्रयांददाः पाठः।

#### प्रणामान्तः सतां कोपः।

पुरा किल विश्वभूतिर्नाम कोऽपि विख्यातो भूपो मगधान् प्रशास्ति स्म । तस्य जयिनी नाम्नातीव लावण्यवती जायासीत्। तयोर्विश्वकलासु कुरालो विश्वनन्दीनामा महान् गुणवान् विनयशाली पुत्रो जातः । कतिपयेरहोभिर्विश्वभूतिर्निजावरजं विशाखभूति राज्ये विनिवेश्य तनयं च यौवराज्ये विधाय वनाय प्रचलितः । युवराजेन विश्वनन्दिना विहारार्थं विचित्रतरमुद्यानं विधापितम् । तत्रासौ विलासिजनेन सह सर्वदा विहरित सम।

अधैकदा विशाखभूतेः प्रियस्नुर्विशाखनन्दी विहर्स्तिस्मन् कानने केलि कर्तुं समागतः। तस्य नन्दनवनस्येव मनोहारिणीं शोभां विलोक्य स उत्ताम्यता हृदयेन कुत्हृलं धारियतुं नापारयत्। तत्र चाहो रम्योऽयं द्राक्षामण्डपः, शोभनेयं लतादोलाऽतिरमणीयः पद्माकर इति स्निग्धप्रदेशस्य दर्शनलाभेनाश्विसहृदयः छुचिरं व्यचरत्। इतस्ततः सानन्दं विहरतस्तस्य मनस्यासीत्। "हृदय-हारिणी खिल्वयं वनश्रीः। अतिधूर्तो मम भ्राता च येनेयता कालेन लोचनोत्सवोऽयमुद्यानोद्देशो मे चक्षुर्गोचरमि न प्रापितः। तदीहशं त्रिभुवनिवस्मयकारकमाराममनात्मीवृत्तवतो मे जन्मना कि प्रयोजनम् ?" इति।

एवं विचिन्तयन् विशाखनन्दी तत्क्षणमेव जननीमुपेत्य तस्यै सर्वमप्यात्मनो मनोगतं शंसितवान् । सापि पुत्रमोहात् स्वतनयाय युवराजस्यारामं प्रदापितुमनुबन्धेन नराधिपमयाचत । युवराजस्य सदैव हिततत्परेणापि विशाखभूतिना बद्धभाया विज्ञप्तिरः वमन्यत । अनन्तरं भात्रीयमाहूय राज्ञा सकैतवमेवमुक्तम् । " वत्स विश्वनन्दिन् ! जानासि त्वं यत्कामरूपनाथो मम प्रतिकूले पथि वर्तते । तं विजे-

तुमहं द्रुतमभ्योमि ''। एवं पितृब्यस्य वचनं विश्वत्य युवराजो विश्वनन्दी ब्याहरत्। ''तात,! मिथ तिष्ठति भवतः कः प्रयासः श्रेषयतु भवान् माममुमहं विजेष्ये। प्रतिपक्षमप्राप्य मत्प्रतापो भुजयोरेवेयन्तं कालं विलीयमानस्तिष्ठति। अयं च मे कालः प्रतापमा-रोपियतुम्। तदस्मिन् युद्धे प्रत्यक्षीकरोतु भवान् मम विकान्त-विशेषम् ''।

पूर्व सावलेपं ब्रुवाणं युवराजं महता बलेन राजा विशाख-भूतिः शीन्नं रिपुदेशं प्रध्यापितवान् । युवेशेनापि वेगतः काम-रूपदेशमाभिगत्य परया प्रतापशक्त्या सपत्नः प्रवणीकृतः । ततश्च निरवर्तत सानन्दं स्वपुरीं पितृन्याज्ञां सफलीकृत्याप्रतिरथो विजयी विश्वनन्दी ।

अथ गच्छता तेन मार्गे स्वनगरात् ससंभ्रमं पलायमाना जनसम्मद्दो दृष्टः । तत्कारणमधिगन्तुं युर्वेद्दोनानिरुद्धनामा कश्चन नरोऽनुयुक्तोऽगदत् । "युवराज ! भवति रिपुं जेतुं प्रस्थितवित सिति विशाखनन्दी वनमवस्क्रच तत्परितो दुर्गतरं दुर्गं च विधा-पितवान् । भवदीयमारामं प्रसभमपहृत्य भवन्तमपहृन्तुमपीहते । अनया वार्तयोपजातानिष्टराङ्कोऽयं जनसमुदायो भयेन पलायते "। इति । तद्वचनेन विचारदक्षो विश्वनन्दी सिचवमभाषत । "मंत्रि-वर्य ! यत्र चित्तवृत्तिमेम त्रपते तदुपादाय विधानेत्रव पुरःस्थितम् । विनिवृत्य पाश्चाचेत् प्रयामि जना मां कातरं मन्येरन् । यदि त हिन्म ततो जनापयादः । कि विधयम् ? निवदयतु भवान् कतर-

द्भवतेऽनयो रोचते ''। इति । ततः सचिवेन स्फुटमेवं प्रत्युत्तरं दत्तम् । '' नरनाथ ! यथा वीरलक्ष्मीर्विमुखी न भवेत्तदेवानु-ष्ठातव्यम् ''।

तथाविधो युद्धाय प्रोत्साहितों युवराजो दुर्गमुप्रकोपादभ्यिर सम-भ्यागतः। विशाखनन्द्यपि वारकीरमारूढो विग्रहार्थं रणभूमिं प्राप्तः। प्रधनायः तौ द्वावपि वीरावन्योन्यमभ्येताम् । विशाखनन्दिना सह तुमुछं कदनं कुर्वतो विश्वनन्दिनः खङ्गः समरे भग्नः ।



ततः सहसेव समीपस्थं शिलामयं स्तम्भमतुलशक्योत्पाट्य विशाख-निद्नं त्रासायावत् । विशाखनन्दी त्रमस्यं तमन्तकनिभमन्ति-कमायान्तमालोक्य संवेपथुरभवत्। भयेन तस्य वदनं लुसद्युति जातम्। शिक्षेत्रात्मानं रक्षितुं तस्मात् स्थानात् पलाय्य कपित्थमारोहत् । परं रोषसंतमो युवराजो महता सामर्थ्येन तं हुममपि समूलमुद्धृतवान् । तदा भयाक्रान्तो विशाखनन्दी रिचताञ्जिक्ष्मिन्नशरणो युवेशमेव शरणं प्रपन्नः । पादानतं स्वकीयं पितृब्यपुत्रं निरीक्ष्य युवराजः कोपं विहाय स्वयमेव लज्जामातनोत् । आत्मनो दुष्प्रवृत्तिं पुनः पुन-रिनद् । पितृब्यस्याप्रे कथं वा स्थातव्यं किं वाभिधातब्यमिति स्वमाकलय्य हृदयेन गृहीतलज्जो राज्यं विहायागारानिष्कान्तः ।

## परीक्षा।

- १ ल्यबन्तरूपाणि दर्शयत । रम्, अव + स्कन्द्, जि, वि + हन्.
- भ २ (अ) समासा विगृह्यन्ताम्। अन्तकनिभम्, प्रवणीकृतः, अभ्यरि.
- हिं (आ) उचितिवभक्तयो योजनीयाः । सिंहसेनेन (यथार्थ-नामन्), रहनानां [सत], वपुः [तावक].
- ३ प्रश्नाः। (क) विश्वनन्दी कस्य युतः । विशाखनन्दी च कस्य । (ख) केन कारणेन विशाखमूति विश्वनन्दिनं युद्धाय प्राहि-णोत् । (ग) मार्गे पळायमानो ऽनुयुक्तो नरो युवेशं किमकथयत् । [घ] केन कथं च युवराजो युद्धाय प्रोत्साहितः । (ङ) विशाखन्ति। किमर्थं युवेशं शरणं प्रपन्नः ।

४ [अ] संशोध्यन्ताम् । (अ) कालिक्नं जित्वा योधाः कुक्कमपुरे गतवन्तः । (आ) समागतेषु बालेषु तान् फलानि दातुमारभस्व । [इ] अन्धं दीपस्य किं प्रयोजनम् ?

[ब] न्युत्पत्ति दर्शयत । अन्वमन्यत, विजेध्वे, विधापि-तवान्, प्रापितः.

५ प्रयोगान्तरं विधीयताम् । [१] किं विधेयम् ? [२] यथा वीरलक्ष्मीर्विमुखी न भवेत्तदेवानुष्टातव्यम्। (३) प्रत्यक्षीकरोत् भवान् मम विकान्तविशेषम् ।

# चतुर्दशः पाठः। सूर्यास्तः।

करैः शैलाग्रसंलग्नेभीनुरालक्ष्यत क्षणम्। पातभीत्या कराळाग्रैः कराळम्बाविवाश्रयन् ॥१॥ पतन्तं वारुणीसङ्गात्परिख्धाविभावसुम्। नालम्बत बतास्ताद्रिभीनं विभयदिवेनसः ॥१॥ गतो नु दिनमन्बंष्टुं प्रविष्टां नु रसातकम्। तिरोहितो नु शृङ्गाप्रैर्देष्टोऽस्तादेन भानुमान् ॥३॥ - ः व्यसने अस्मिन्दिने शस्य शुचेव परिपीडिताः विच्छायवदना जातास्तमोरुद्धा दिगङ्गनाः ॥४॥

पश्चिन्यो म्लानपद्मास्या दिरेफकरूणारुतैः। शोचन्त्य इव संवृत्ता वियोगेन विभावसोः ॥५॥ अतुक्तापि च सन्ध्येयं परित्यक्ता विवस्वता ।
प्रविद्या वाग्निमारक्तच्छिवरा छक्ष्यताम्बरे ॥६॥
संध्वारागः रफुरन् दिश्च क्षणं दृष्टः प्रियागमे ।
पानिनीनां मनोरागः कृत्रनो मूच्छिकिवैकतः ॥७॥
प्रतक्तां छुकां संध्यामनुष्यान्तीं दिनाधिपम् ।
अमन्यत सतीं छोकः कृतानुमरणामिव ॥८॥
अकदाकीं धृतोत्कण्डामनुषान्तीं कृतस्वनाम् ।
अजदादिव चक्राक्षो नियति को नु छक्षयेत् १॥९॥
रवेः किमपराधोऽयं का छस्य नियतेः किम्रु १।
स्थाक्रमिथुनान्यासन् वियुक्तानि यतो मिथः॥१०॥
पनं तमो विनार्केण व्याप्तवीकित्विका दिशः ।
विना तेजिरिवना प्रायरतमो रुद्धे नु संततम् ॥११॥
महापुराणे ॥

## परीक्षा।

१ अस्मिन् पाठे भवदाप्तितं किमपि श्लोकचतुष्टयं कण्ठगतं कुरुत।

पञ्चदशः पाठः। स्टबकुशयोः।

अथ चतुर्दश वर्षाणि वनवासं निस्तीर्य रामचन्द्रोऽयोध्यां । विदुत्तः । प्राप्तराज्यः स सीतया सहानेकसुखोपभोगान् भुञ्जा- नो बहून् दिवसानःयवाहयत्। कालक्रमेण जानकी गर्भवति जाता। तस्या दोहदं पूरियतुकामो दाशरिधर्जनापवादात् पत्नीत्यागे मति-मधत्त । कृतान्तवक्रेण नाम सेनापितनासौ तीर्धयात्रापदेशैनं तां बनेऽत्याजयत्।

कतिपयरहोभि: पुण्डरीकपुराधीशो वज्रजह्वनामा कोऽपि भूपो मृगयार्थं काननमागतः । तत्र तामेकािकनीं मुक्तकण्ठं विल्पन्तीं लोकित्वा व्यथितान्तरोऽभवत् । ततश्च तेन समा-भासिता सीता स्वराजधानीमानीयत । तत्र लवकुशनाम सुतद्वयं साजनयत् । अथ पुण्डरीकपुरे सिद्धार्थशर्मा नाम कोऽपि सर्व-शासको गुरुरासीत् । तत्सकाशाद्भातृद्वयेन सर्वापि विद्या निजी-ष्टगता कृता । धनुर्विद्यायां च तो भातरो रामलक्ष्मणावप्यतिशयातं स्म ।

अथ व्रजता कालेन सीतादर्शनोत्सुकः श्रीनारदः पुण्डरीकपुरीमयात्। तत्र तेन तौ मैथिलीसुतौ दृष्टौ । यावतौ तं प्रणमतस्तावत्स वत्सौ ! युवामिष श्रीरामलक्ष्मणाविव महाविकान्तशालिनौ
भवतिमित्याशिषं ताभ्यामयच्छत् । तेनाशीर्वचसा कोऽयं श्रीरामचन्द्रः
कोऽयं लक्ष्मणश्चेति वृत्तान्तमिषगन्तुं भातृयुगलस्य चेतासि महता
कुत्र्हलेन कृतं पदम् । तथानुयुक्तेन श्रीनारदेनापि वनवासादारभ्य
सीतात्यागं यावत्सर्वमिष रामवृत्तं सिवेशेषं वार्णितम् । श्रुतमात्रेऽिमन्
वृत्ते ताबुभाविष येन स्वमातुर्हीनदशा कृता तिस्मन् दाशरथौ भृशं
बद्धवैरौ जातौ । तत्क्षणमेव ताभ्यां कोपेनोक्तम् । " मातराज्ञापर्यः

नौ। आवां रामलक्ष्मणौ पराजित्य तत्र शुभाशीर्भिर्विजयशालिनौ । निवर्तावहे ''। इति।

जानकी तु स्वात्मजद्वयस्य रणोत्साहं वीक्ष्य सिचन्ताभवत् । ततस्तयाभिहितम् । " वत्सौ ! मतत्साहसं कुरुतम् । येन त्रिखंडा- धीशो दशाननः पराजितः स आर्यपुत्रः कोमल्वयसा बाल्द्वयेन कथं जेतुं शक्यः ! पुनश्च भवतोस्तत्रभवान् पिता । ततो नाहमनर्थकारकं युद्धमनुमन्तुमुत्सहे ''। इति । भातृद्वयेन व्याहृतम् । " अम्ब ! विश्रव्धा भव । केशरिकिशोरकावा-वाम् । आवयोरेष प्रयासो न तातस्य वधार्थः । स तु वैरप्रतिमोचनाय । जननि ! त्वदीयः परित्यागो न विवेकपूर्व इति नौ वितर्कः । सुनिपुणं पश्यतोनौं न कोऽप्यपराधलवस्त्विय दृश्यते । बत्सत्यं जगन्मातरि विशुद्धवृत्तात्रि त्वय्यपराद्घोऽस्ति प्रभू रामचन्द्रः । केवलं तत्र निरपराधित्वं तं प्रत्यायितुमावयोर्व्यवसाय एषः । तन्मा युद्धस्य परिपाधिनी भव ''। इत्युदीर्य सीताया निरंप्यत्या अपि युद्धाय बद्धपरिकरौ तो लवकुशौ साकेताभिमुग्वं प्रस्थितौ ।

#### परीक्षा।

१ उत्तराणि दातन्यानि । [अ] किमर्थं रामः सितात्यागे मितमकरोत् १ [आ] जानकी पुत्रद्वयं क प्रसूतवती १ [इ] छवकु- शाभ्यां कस्य सकाशादस्रविद्याधिगता १ [ई] स्नातृद्वयं किमर्थं

दाशरथी बद्धवेरं जातम् ? [उ] सीता युद्धस्य किमर्थं परिपाधिनी जाता ?

२ [अ] समासान् साधयत । रामः + कृष्णः + हरिः, पीतं + अन्बरं (बिण्णः), वङ्गानां राजा, कुत्सितः पन्थाः, कमलानां गंधः [बायुः].

[आ] विश्लेष्यताम् । अहसद्धरिः, असिँहोके, तस्मिनट वीमध्ये, आसीच्छ्लाध्यम्

३ प्रयोगान्तरं विधीयताम् । [क] तेन तौ मैथिलासुतौ दृष्टौ । [ख] मातराज्ञापय नौ । [ग] मृगपातिरात्मनः सटाभारं वह मन्यते ।

[अ] न्युत्पात्तं दर्शयत । अजनयत्, अतिशयाते, उक्तम्, प्रत्याययितुम्,

[आ] वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । अप + राध्, परिकरं बन्ध्, कोऽर्थः

## षोडद्याः पाटः। पितापुत्राणां युद्धम्।

अथायोध्याया अन्तिकमुपेत्य लवकुशाभ्यां कश्चनापसर्पः कोसल-पत्ये प्रेषितः। दूतमुखेन प्रधनाभिप्रायं विदित्वा दाशरथिरिप युद्धाय सज्जोऽभवत्। स्यन्दनेन च सत्वरं सेनाभिः सद्द सलक्ष्मणः समराङ्ग- णमवतीर्णः। युद्धं दिदक्षुवैदेही श्रीनारदेन सह विमानेन गगन एव रिथता। रणिभिनिवेशिनो भात्युगलस्यापि वीर्यश्रीः प्रतिक्षणं प्रस्फरित रम । आचरात्तल्यप्रतिद्वन्द्वि युद्धं प्रसृतम् । अन्योन्येः प्रति-पक्षस्य बहवो योधा आह्ये निहताः । अन्ते पितापुत्रा-णां युद्धं प्रवृत्तम् । लवो बलभद्रे कुशश्च केशवे लग्नः । धनुर्धारिणा रामचन्द्रेण धनुराकर्णमाकृष्य निशातो बाणो लवे मुक्तः। लवेन तु निजवाणैर्दाशरिधशरो मध्य एवाभज्यत । कुशोऽपि शीव्रं द्वितीयेनेषुणा रथस्थं लक्ष्मणं तरसा मूर्च्छितमकरोत् ।



रामश्च निजन्नातरं तदवस्थं विलोक्य भृशं संक्रुद्धातौ लव-कुशौ मृत्योगीचरं नेतुं सारानाराचानास्यत् । अन्तराल एव ताभ्यां तेऽपि शरैः खण्डिताः । बालद्वयस्याचिन्त्यं बलं युधि कौशलं च बात्वा स्वजयमुद्दिस्य दाशरथिर्मनसा संदेहदोलामारोहत् । कथंचन धृतिगवलम्बय बलभदः पुनरिप युद्धाय सम्बद्धोऽभवत् । केशबोऽिप चिरेणोपात्तचेतनोऽजायत । ततां बलभदेण द्यावापृथिन्यो ब्यापूर-यंती घनतिमस्ता विनिर्मिता । लबकुशाभ्यां सूर्यास्रणाचिरा-त्साच्छिद्यत । तदनु स समंततो दृष्टिविषाग्रिसपीन् विसृष्टवान् । भातृद्वयं तु सपद्येव गरुडास्रेण तानिराकरोत् । अनन्तरं ज्वलने-नासा कृत्सनं धरातलमाखिलं ब्योम चारुणत् । विद्यामयरभोदिब-सृष्टतोयस्तमाञ्च तिन्तरवापयत् । अन्ते बलभदेण सुदुर्निवारा शक्ति-रमुच्यत । किन्तु लवकुशयोर्वक्षःस्थले सा हारलता भूत्वा पतित ।

पृतं विफलितशस्त्रसारो रामचन्द्रः करेण चक्रमादाय यावत्तयोः क्षिपति तावनारदो विमानाद्भमाववर्तार्य दाशराधं विहस्यावदत् । "राजन् ! कृतं कृतं तव श्रमेण । इदं तव चक्रं प्रयुक्तमपि वृथा स्यात् । ययोरुपरि त्वं चक्रं क्षेप्तुमुखतोऽसि तौ सति।देव्याः पृत्रो उत्तक्षुशां नाम " । इति श्रीनारदस्य वचनं निश्चम्य सम्यव्स्मिणी प्रमोदस्य परां कोटिमधिगतौ । केशवश्च सत्त्वरं निज्ञभात्रीयौ प्राप्य सहता प्रेम्णा तयोः शिर्षमात्राय द्वाचिरं पर्यरभत । दाश्चरथेहदः यमि स्नेहनाभ्यष्यन्दत । ततो लवकुशौ सिन्नयं पितापितृव्याव-बन्दताम् । अनन्तरं रघ्यातिस्तेजास्वनात्मनः पुत्राद्वयेन सार्वे स्वपुरीं प्राविशत् ।

### परीक्षाः।

- १ स्वमातृभाषायां पितापुत्राणां युद्धं वर्ण्यताम्।
- २ [अ] संशोध्यन्ताम् । [१] अतस्त्वां दूरादेव नमः । [२] अयं नरश्चौराणामताव विभेति । [३] रथस्य एव बहु शोमसे राकृतमत्यादरस्य । [४] रामेति नामा दशरथस्य पुत्रः ।

[आ] ॰युत्पत्ति दर्शयत । विसृष्टवान्, प्रगृह्य, अभ्यष्यन्दतः

३ प्रयोगान्तरं विधायताम् । [अ] अन्योन्यः प्रतिपक्षस्य बहवो योधा आहवे निहताः। [ब] कुशो लक्ष्मणं मूर्च्छितमकरोत्। [क] बलभद्रेण शक्तिरमुच्यत ।

४ [अ] समासा विगृह्यन्ताम् । भ्रातृद्वयम्, धावापृथिन्यो, तुन्यप्रानिदंदि.

[व] वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । अस् , कृतम्, क्षिप्.

: - [क] संधिः क्रियताम्। रामः + क्षिपति + असं + अरौ, सा + छिनात्ते, छभेते + एते + अङ्गने.

#### सप्तद्शः पाठः।

### लक्ष्मीस्वभावः।

श्रं विनीतमित्र राज्जनवत् कुळीनं विद्यामहान्तामित्र धार्मिकमुत्सज्जन्ती । चिन्ताज्वरपसवभूमिरियं हि ळांके छक्षीः खळा क्षणसखी कलुषीकराति ॥ १॥

उच्चैःपदं नयति जन्तुमधः पुनस्तं वात्यंव रेणुनिचयं चपछा विभूतिः। श्राम्यत्यतीव जनता खळु तत्सुखाय सा सूतवत् करगतापि विनाशमिति ॥ २॥

तातस्तावत्तव जडिनिधिः, संदिरः काळकूटः कृष्ण लक्ष्मि ! पणयपरता, पञ्जात रतिश्च। मायावत्याः सकलनुपतिस्वैरणीवृत्तिभाजः

कः प्रेमान्धा भवतु कृतधीर्विद्यमेवाचरन्त्याः ?॥ ३॥

अनवाप्तधनां अपि जनः सार्कंचनं भवति चादुतापात्रम् । मात्र अक्षिमः त्वायं महिमा किमिवोच्यतामत्र ? ॥ ४ ॥ स्वच्छन्दवृत्तेः श्रानदृष्टिरंषा सुखोत्सवीपायविधी च विष्टिः । केतृहतिः केल्पिनोर्थानां

श्रीः स्याद्विना दानमनर्थहेतुः ॥ ५ ॥

यशम्तिलकचम्पूकाव्ये । 🗥 👵

नीरोषिताया अपि सर्वदास्याः पश्यामि नांद्र हृदयं कदाचित्।

युक्तं ततः पुंसि कछामयेऽपि

स्थिरो न लक्ष्म्याः प्रणयानुबन्धः ॥ ६ ॥

धर्मशर्माभ्युदये ।

निम्नं गच्छति निम्नगेव नित्तरां, निदेव विष्कम्भते चैतन्यं मदिरेव पुष्यति मदं, धूम्येव दत्तेऽन्धताम् । चापत्यं चपळेव चुंबति दव-ज्वाळेव तृष्णां नय-त्युद्धासं कुळटाङ्गनेव कमळा, स्वैरं परिश्वाम्यति ॥७॥

दायादाः स्पृष्टयन्ति तस्करमणा, भुष्णन्ति भूमीभुजो

स्क्रान्ति च्छळपाकळ्य्य दुतभुग्भस्पीकरोति भणात् ।

अस्भः प्ळाबयते क्षिती विनिहितं, यक्षा हरस्ते हटान्

दुर्बत्तास्तनया नयन्ति निधनं धिग्बह्यीनं भनम् ॥८॥

कक्ष्मीः सर्पति नीचमर्णवपयःसंगादिवाम्भोजिमी-संसर्गादिव कंटकाकुळपदा न कापि भत्ते पदम् । वैतन्यं विषसिभिधेरिव नृणामुज्जासयत्यञ्जसा भर्मस्थाननियोजनेन गुणिभित्रीह्यं तदस्याः फळम् ॥ ९ ॥

मूक्तिमुक्तावल्याम् ।

- " मूर्सीय यच्छिसि घनं कमळे! किमर्थे ? बिद्वज्जने किमथवा तब मत्सरोऽस्ति ? "।
  - " जानात्यळं खळु भवानिय कान्त! विद्वान् भद्देरिणीपतिरनन्यगतिश्च मूर्खः "॥ १०॥

# परीक्षा।

१ उत्तराणि दातव्यानि । [१] कस्तातो छक्ष्याः ? [२] किस्सिस्तस्या रितः ? [३] छक्ष्मार्भ्यवेश्यो द्रविणं किमर्थं ददाति ? [४] का तस्या वैग्णि ?

२ वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । स्पृह् , दा, पदं धाः

३ संधिः त्रियताम् । स्वे + उत्सङ्गे, भोः + आदिनाथ, अहो + आश्चर्यम्, एते + ऋषयः

#### अष्टादशः पाठः।

# साधु, सौभद्र! साधु।

(ततः प्रविशति युधिष्टिरः पुरुषश्च।)

युधिष्टिरः — (सचिन्तः ।) अद्याप्येव कथं न कोऽपि समरात् संप्राप्तः ! कः कालः समरगतस्थाभिमन्योः। (पुरुषमय-लोक्य।) बुधक!

पुरुष: - देव ! को निदेश: ?

युधिष्ठिरः—उच्यतां सहदेवः—समरभूमिं गत्वा तत्रभवतः कुमारस्योपछिध्य छण्ध्वा शीघ्रं निवर्तस्येति ।

पुरुष: — यदाज्ञापयति देवः । ( निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य सद्दर्षम् । ) देव ! पाञ्चाङकः प्राप्तः ।

युधिष्टिर:- विरितं प्रवेशय ।

पुरुषः— ( निष्त्रम्य पाञ्चाल<del>नेन</del> सह प्रविस्थ । ) एव महागजः । उपसर्पतु भवान् ।

पाइनालकः नयतु जयतु देवः। प्रियगावेदयामि महाराजाय।
युधिष्टिरः पाञ्चालक ! कचित् कुशलं वत्सस्य !
चक्राव्यूहे सुवेन लब्धप्रवेशोऽस्ति मे बालः !

पञ्चाङकः—देव! समरगोचरं पुच्छ ।

युधिष्ठिर:-- (सद्दर्षम् ।) सत्यं समरगोचरो मे वत्सः ? पञ्चालक:-अथ किम् ।

युधिष्ठिर:—साधु, सौभद्र ! साधु । पाञ्चालक ! कथ्यतां तावन्मे प्रकृतिदुर्लिलेतस्य वत्सस्य पराक्रमः ।

पाञ्चालकः — श्रुणोतु देवः । अद्य यावत्कुमारेण शरधारा-वर्षिणाभियुक्तः कुरुवलसेनापतिः ।

युधिष्ठिरः — ततस्ततः ।

पाञ्चालकः — ततो देव ! उभयवलमध्ये चिरकालं जातं सायकवर्षि समरदुर्दिनम् ।

युधिष्टिरः — ततस्ततः ।

पाञ्चालकः— तथाभियुक्तं सेनापतिं ब्रेक्ष्य ससंभ्रमं चापह-स्तो रथेनोपगतस्तं देशं ससैन्यः कुमारवृषसेनः ।

युविष्टिरः — कि ततः ?

पाञ्चालकः -- ततश्च देव ! तेन शिलीमुखेः प्रच्छादितः । सीभद्रकुमारस्य रथवरः ।

युविष्टिरः--- [ साशङ्कम् । ] ततस्ततः ।

पाञ्चाळकः — कुमाराभिमन्युना महोजसा तु निशितः शरेः व कुमारवृषसेनस्य रथं भङ्क्या सर्वत्र कुरुवलं गळायगितम्।

्युविष्टिरः — [सावहित्थम् । ] ततस्तनः ।

पाञ्चालकः — ततो दुःशासनदुर्योधनकर्णादयः ससैनिका एकपदे मिछिला कुमारं घात्रियतुमागताः।

युधिष्ठिरः— [सभयम् । ] ततस्ततः । पाञ्चालकः— ततः समराभिलाषिणा कर्णेमोक्तम् । अरे रे युधिष्ठिरवस्तल—( अर्धोक्तं लजा नाटयति । )

युधिष्ठिर: - पाञ्चालक ! कथ्यताम् । परवचनमंतद्-।

पाञ्चालकः अरं र युजिष्ठिरवत्सल वत्सार्जने । हाः किल भया तावको पितृत्यो युचिष्ठिरभीमो समराङ्गणाजीवप्राहं गोचिता । नकुलसहदेवी च गां दृष्ट्वेष सभयं युद्धभूमेः प्रनृष्टां । अद्य त्वमुपस्थितः । त्वं च बहुविधं भोग्यं सुञ्जानः प्राणापहारिणि युद्धे किमर्थं मति करोपि ? । गच्छ, स्वज्ञातिमध्ये भवेति ।

युधिष्टिरः — किं ततः ?

पाञ्चालकः - कुमारेणापि प्रतिभाषितम् । ' अहां ताताधि-क्षेपमुखर तात ! असमासं ऽयमद्यापि समरव्यापारः । प्रेक्षस्य तावन्भे धनुर्विद्याचतुरत्यम् '' । इत्युक्त्वा दशभिः शरेर्भम्नरथा दुर्योधनदुःशा-सनौ पलाययितं। ।

युधिष्टिरः - ततस्ततः।

पाञ्चालकः ततश्च कर्णोऽभिमन्युकुमारश्चान्यस्योपरि समं व्यापारियतुं प्रवृत्तां शिलीमुग्वासारम् ।

युर्विष्ठिरः — [समयम् । ) ततस्ततः ।

पाञ्चालकः — ततो देव ! षाङ्किः शरेविरथः कृतः कुमारोऽङ्क-रीजिन । कुमारोऽपि परिजनोपनीतमन्यं रथमारूटा पुनरपि कर्णेन सहायोद्धं प्रकृतः । युविष्ठिर:— साथु, सोमद्र ! साथु । ततस्ततः ।

पाञ्चालकः— ततो भणितं च कुमारेण— अङ्गराज ! गम रारा युष्मच्छरीरमुङ्गित्वान्यस्मिनिपतन्ति "। इति रारसहस्रे। कर्णरारीरं प्रच्छाद्य सिंहनादेन गार्जितुं प्रकृतः।

युधिष्ठिर:--- [ सविस्मयम् । ] ततस्ततः ।

पाञ्चालकः ततश्च देव ! तं शरसंपातं समवध्य जात-मन्युना कर्णेन प्रभाभासुरा शक्तिः सोपहासं विमुक्ता कुमाराभिमुखी।

युबिष्टिर:-- [ सविपादम् । ] अहह ! कि ततः !

पाञ्चालकः — ततो देव ! प्रज्वलंती शक्ति प्रेक्ष्य विनादितं कीरवबलन । दुष्करं दुष्करं चाक्रन्दितं पाण्डवसन्येन ।

युधिष्टिरः— ( समयम् ) किमन्यत् !

पाञ्चालकः ततो देव ! वीर्यशालिना कुमाराभिमन्युनात्म-नो निशितक्षुरप्रेण त्रिया कृता शक्तिः ।

युधिष्ठिर:—साथु, सामद्र! साधु । त्वया कलमेन यूथपति-रनुकृतः । पाञ्चालक ! किं ततः ?

पाञ्चालकः — ततो देव ! कुमारः सप्तिभराशुगैः कर्णस्य रथं भङ्कत्वा सूतं निहत्य ध्वजं चापात्य समराङ्गणात्तगद्रावयत् । युधिष्ठिरः — (सहर्षम् ) ततस्ततः ।

पाञ्चालकः — ततो बृहद्भलो नाम राजवीरः ससप्तस्तसैन्यः कुमारमभिमन्युमभियुक्तवान् ।

युधिष्ठिरः — किमन्यत् !

पाञ्चालकः - कुमारेण तुँ चतुर्भिर्नाराचैः स पुरन्दरपुरातिथिः

कृतः 🕽 . पश्चाद्वलं च तुमुलं कृतम् ।

युधिष्ठरः — ततस्ततः ।

पाञ्चालकः—ततश्च देव ! निजितसकलराजमण्डले विजयशा-लिनि कुमाराभिमन्या निपतिता गुरोद्रीणाचार्यस्य दृष्टिः । युधिष्ठिरः—(सभयम्।) ततस्ततः।

प्रशासकाः युयुतसं कुमारं द्रोणाचार्योऽभाषत । " अरे रे सीभद्र निविद्यां तावत्तं न युक्तं मम कुपितस्याभिमुखं स्थातुम् । कि पुनस्तव बालस्य १ तद्रक्छ । अपरेः कुमारेः सह गत्वा युध्यस्व "। एवं वाचं निशम्य चापधारिणा कुमारेणाचिरात्स्वसा-मध्येन पराजितो गुरुद्रोणाचार्योऽपि । तत्समयं नभसः सुरविमुक्ता सुरिनः सुमनसां वृष्टिरपतत् ।

युधिष्ठिरः — साधु सौभद्र ! साधु । ततः किम् ! पाञ्चालकः — देव ! किं बहुना ! अश्वत्थामानं विदावय, कृपावर्गानं भाषय, राकुनिराल्यकृपाचार्याणां रथानाराय, छुनीहि

ध्वजान्, कारवस्याक्षोहिणीमवस्कन्देति बहुविधं समरकमं कुर्वाणः शोभते षडानन इवारातिमर्दनोऽभिमन्युकुमारः।

युधिष्ठिर:— साधु, सौभद्र । साधु । बालस्यापि ते महान् पराक्रमो मुग्यस्वमावेऽपि ।

#### परीक्षा ।

१ (क) व्युत्पत्ति दर्शयत । स्नाहि, विद्रावयं, भङ्कवा, प्रच्छाद्य, घातायितुम्, अभियुक्तवान्, पराययितम्

(ख) समासा विगृह्यन्ताम् । शरसंपातम्, सोपहासमः। चापहस्तः ।

२ प्रयोगाःतरं विश्रोयताम् । (१) कुमारेणाभियुक्तः कुरु-बल्सेनापितः । (२) स्वज्ञातिमध्ये भव । (३) प्रक्षस्य तावःमे धनुर्विद्याचतुरत्वम् ।

जातम् । [ ख ] अहं ते वीराश्व शत्रून् पराजयन् । [ ग ] ते रथे पोदनपुराय गतवन्तः । [ च ] रामाय द्वा पुत्रावास्ताम् ।

४ वाक्यविच्छेदः संपूर्यताम् । (प) सः—- स्पृह्वित । (फ) कुद्धः पुरुषः -— अविशेते । (ब) रामः —-अभिकुध्यति ।

# एकोनिर्विद्यातिः पाठः।

# अभिमन्युवधः ।

(ततः प्रविशाति सप्रहारः मृतः )

युधिष्ठिरः — [ दृष्ट्वा ] किमेकाकी संप्रामानिवृत्तः ? काधुना भूयते मे वरसेन ? किच्चित्कुश्राही मेऽभिमन्यः ?

[ स्तो निमतमुखः सम्वेदं तृष्णीं तिष्ठति 📗 ]...

(ससाध्वसं सकम्पं च ।) मृत ! किमर्थं जोषमास्ते । तव मौनावलम्बनमेव पर्याकुलयति मे हृदयम् । शीघ्रं निवेदय ।

स्तः—(स्वगतम्।) अशुभकथनं मे दुःष्वमावहति। का गतिः ! (प्रकाशम्। सकरुणं पादयानिपतन्) आसीदि-दानी कुमाराभिमन्युष्टथ—( इत्यर्धोक्ते मुखमान्छाब रोदिति।)

युधिष्ठिर:--( सहसा भूमो पतन् । ) हा बसाभिमन्यो ! हा युवराज ! हा मदङ्कलालगोचित बाल ! क यासि ?

ः । भूषस्य मोहमुपगतः । )

पद्मालकः — गजन्! समाश्वासिहि , समाश्वासिहि ।

युविष्टिर:-- ( संज्ञां लब्बा निःश्वस्य । ) ननु भो हत-विषे ! कृपाविष्टित ! पाण्डवकुलविमुख !

अपि नाम भवेत्सृत्युर्न च दःश्रवणं हादः।

पाचाङ्कः — शान्तं पापं शान्तं पापम् | महाराज ! किमिडं ? युविव्टिरः-विघातिताभिमन्योमें कि राज्यन जयन वा? ?

ः (इति मोहमुपगतः । )

पाञ्चालकः — ( गजानमञ्जलोक्य । ) कथमद्यापि चेतनां न लभते महाराजः । कष्टं भोः कष्टम् ।

अनतिमक्रणीयेयमीश्वरेच्छा बळीयसी ॥

पुण्यवान् पुरुषीऽत्यत्र तूनं भवति दुःखभाक्॥२॥

महाराज ! समाश्वसितु, समाश्वसितु।

( इति समामासयति ।

युधिष्ठिरः—( लब्धसंज्ञः। )

अयि वत्स ! कर्णसुखदां प्रयच्छ मे

गिरमुद्रिरिश्चव मुदं मिय स्थिराम् ।

सततावियुक्तमकृताित्रयं त्रिय—

मिनमन्युबाद्धकः ! विद्याय यासि माम् ॥ ३ ॥

( नि:श्वस्य । मुहूर्तभित्र स्थित्वा । ) सूत ! केनतदसंभवनी-यमसम्बुद्धान्तकरणं कर्म कृतं स्थात !

स्त:-- आयुष्मन्.!

विद्राविते ग्रुरी द्रोण, द्राणी च विनिपातिते । युद्धभूमिं ततः माप्तो गदामात्रसहायकः ॥ ४ ॥ युविष्ठिर: -- कश्च कश्च ?

सूतः — भवत्कुलदीपकस्यान्तको दौःशासनिः।

युधिष्टिरः — [ सबाष्पम् ] अहह! पराङ्मुखं दैवमस्माकम्।

सूत ! तत्समये कि प्रमत्तों में वत्सः ?

स्तः — अथ किम्।

युधिष्टिरः — [ सविषादम् । ] कथमिव ?



मृतः - पराजितेऽश्वत्थामिन गढाहरतो तो ढाविष वीरो युद्धं कुर्वतो परस्परावातम् चिंउतो जाता । बहुमिर्महार्यः सह युध्यमान् नोऽभिमन्युर्वीरमणिः समरकर्मणा नितातं परिश्रान्तो न द्यांष्रं गत-मूर्च्छ आसीत् । स दुराचारो दोःशासनिर्छक्ष्मणस्तत्पूर्वमुपात्त वेतनो

रुधावकाशो न प्रबुद्धस्य न वा मृच्छितस्याभिमन्युकुमारस्थोपि तीबं गदाप्रहारमकरोत्।

युधिष्टिरः—(सासम्।) अहह ! कुमाराभिमन्यो ! अल-मतः परं श्रुत्वा। हा यत्स सीमद्र ! हा गदायुद्धिय ! हा पांडव-कुछप्ररोह् ! हा धनञ्जयनिर्विशेष ! सर्वगुरुवासलः ! प्रियदर्शन ! प्रयच्छ मे प्रतिवचनम्।

पर्याप्तनेत्रमिवरोदितचन्द्रकान्त
गुद्धियमाननवयौदनरम्यश्रोभम् ।

प्राणापद्दारपरिवर्तितदृष्टि दृष्टं

स्रुतन तत्कथमिवाननपद्गजं ते १॥ ५॥

इति भोद्दमुपगतः ।

### परीक्षा।

- १ संविः कियताम् । रामः + स्तौति, पद्माः + इति, रमयन् + जनान्, साधः + रम्भाविमुखः, भोः + गोविदः
  - २ न्युत्पत्ति दर्शयत । विघातितः, समाश्वसित्, आच्छाबः
- ३ प्रयोगान्तरं त्रिपीयताम् । (१) केनैतत् कर्म कृतं स्यात् १ (२) रािवं निवेदयः। (३) चेतनां न लभते महाराजः।

#### विंदातिः पाठः।

#### प्रभुस्तवनम् ।

अथ विभा ! तव संस्तवसद्विषी मम फलस्पृहयापि समुचता । रख्छति बीक्ष्य वतिर्गुणगौरवं श्रमकारोऽपि मतोऽपि महाभरः ॥ १ ॥ अधिप ! सर्वजनप्रमदावहा नवसुधाविश्वदास्तिमिराच्छदः । श्रशिकरा इव भांति भवद्गणा-स्तव गुणा इव चन्द्रयसः कराः ॥ २ ॥ तव निशम्य सुद्ध्यस्यं सुदा समुपयांति विभा ! खलु भाक्तिकाः । भवति किं न मुखाय शिखंडिना -मभिनवाम्बुधरस्य महाध्वनिः ? ॥ ३ ॥ बहाति यो हृदयेन भवद्गुणान् मविमछान् दुरितं तमपो इहति । निश्चि समप्रश्वशाद्धकरान्वितः

सुर्पयस्तमसा किम विष्यते १॥ ४॥ इदमनन्तचतुष्ट्यवैभवं व च पर्श छभते भवता विना।

जगति दुग्धपयोधिरिवार्णवः-किमु वहत्यपरोऽम्बु सुधामयम् १ ॥ ५ ॥ गुणविशेषविदः स्वसुखेरखया प्रतिदिनं हि भवन्तगुपासते । कुसुमितं सहकार्रीमवालयो न हि भजन्धपंकारिणमंक्रिनः ॥ ६ ॥ विकासितऽभिनवैऽपि महात्पले सरास नैव तथा विमलाम्भास । न सकलेऽपि विधौ लभते धृतिं त्विय ! यथा खलु चक्षुरिहाक्तिनाम् ॥ ७ ॥ अधिप ! मग्नमगाधभवोदघौ जगदिदं भवतैव समुद्रुतम् । कथय कस्तमसावृतमम्बरं विम्रह्मयंद्रपरा रिवणा विना ? ॥ ८ ॥ न खलु दोष छवो अपि निरीक्ष्यते तव विशुद्धदयाविषुले मते ।.. अवि निसर्गहिमे विधुमण्डळे ... विद्धते पदमुष्णकणाः किमु? ॥ ९॥ विवति यो वचनामृतमाद्रा-त्तव विभो ! श्रवणाञ्जलिना सदा । श्रुवि निरङ्कुशयापि सतृष्णया स हित्रबुद्धियुतः परिवाध्यते ? ॥ १० ॥ वर्धमान चरित ।

# परीक्षा ।

१ संधिः क्रियताम् । हे + इन्द्र, सम्यक् + नृत्यति, पुनर् + तिष्ठति, सुख + ऋत, पाशान् + छिनत्ति.

२ संशोध्यन्ताम्, [१] विरमस्व पापात् । (२) सरस्वत्यै दुर्वासा अभिकुद्धः । [३] आत्मनां पाठान शिष्याः पठान्ति ।

३ समासान् साधयत । देवानां सखा, सीता जाया यस्य, आदौ सुप्तः पश्चादुत्थितः ( नरः ).

४ प्रयोगान्तरं विधीयताम् ।

[अ] न हि भजन्यपकारिणमङ्गिन:।

[आ] जगदिदं भवतेव समुद्धृतम्।

[इ] कथय कस्तमसावृतमम्बरं विमलये १परो रिवणा विना १



# एकविंशातिः पाठः। सूक्तिसुधासिन्धुः।

अनुक्तोऽपि गुणो छोके विद्यमानः प्रकाशते । पकटी कियते केन विवस्वानुदितो जने १॥१॥ अयं खलु खलाचारो यद्वलात्कारदर्शनम्। स्वगुणीत्किर्तिनं दोषोद्धावनं च परेषु यत् ॥२॥ अयं लघुर्महानेष न चिन्ता हि महात्मसु । नद्याः पूरप्छवाद्यान्ति समं तीरतृणद्रुमाः ॥३॥ अविचिन्तितमप्ययत्नतः स्वयमुत्पादयति भयोजनम् । विधिरेकपदे निरङ्कुशःकुशछं वाकुशछं च देहिनाम्४ असहायः समर्थोऽपि न जातु हितासिद्धये । वहिर्वातिविहीनो हि बुसस्यापि न दीपकः ॥५॥ अहंकारविद्दीनस्य किं विवेकेन भूभुजः ?। नरे कांतरिचत्ते हि कः स्यादस्रपरिग्रहः ? ॥६॥ अन्तर्भदं करियतेरिव बृहितानि पातःकरा इव दिनेशमुद्यियमानम् । छोकाधिपत्यमिव भावि विनान्तरायं मख्यापयन्ति पुरुषस्य विचेष्टितानि ॥७॥ आत्माने विवेकविकछः प्रसिद्धिमात्रेण रुउयते सक्छः।

कैरव इव कमके अपि हि न श्रीः पूज्यं तथा प्यक्त्रम् ।।८॥

आः कामळालापपरेऽपि मा गाः प्रमाद्मन्तः कठिने खले अस्मन्। श्वेवाळशाळिन्युपछं छछेन पातो भवेत्केवळदुःखहेतुः॥ ९॥ उच्चासनस्थोऽपि सतां न किञ्चि-स्रीचः स चित्तेषु चमत्करोति । स्वर्णाद्रिशृङ्गाग्रमधिष्ठितोऽपि काको बराकः खल्ज काक एव ॥ १० ॥ उदयास्तमयारम्भे ग्रहाणां कोऽपरा ग्रहः १। को उन्यः स्रष्टा जगत्स्रष्टुः कपाले भक्ष्यमश्रतः १॥११॥ एकामात्ये महीपाछे नालं छक्ष्मीर्विज्रम्भते। छतायास्तत्र का वृद्धिः शास्त्रका यत्र शास्त्रिनि ?॥१२ कुछेऽपि किं तात! तवेहशी स्थिति-र्यदात्मजा श्रीन सभास्वपि त्यजेत्। नृपाङ्क छोछामिति कीर्तिरीर्घया गता ह्युपालब्धुामिवास्य वारिधिम् ॥१३॥ खळं विधात्रा सुजता प्रयत्ना-रिंक सज्जनस्योपकृतं न तेन ?। ऋते तमांसि चुपाणिमीणवी विना न कार्चः स्वगुणं व्यनिक्त ॥ १४ ॥ ं खल्पेह्य छघीयानप्युच्छंचो लघुताह्यः।

शुद्रो रेणुरिवाक्षिस्थो रुजत्यरिरुपेक्षितः ॥१५॥ गुणिनां भवति प्रसङ्गतो गुणहीनोऽपि गुणी धरातके। सुरभीकुरुतेऽथ कर्परं सिळळं पाटळपुष्पवासितम् १६

जीविताचु पराधीनाज्जीबानां मरणं वरम् ।

मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्ण केन कानने ? ॥१७॥ तरसा येन नीयन्ते कुज्जरा मदमन्थराः ।

शशकानामसाराणां तत्र स्रोतास का स्थितिः ।।१८।।
तेजोडीने महीपाळे स्थाः परे च विकुर्वते ।

निःशङ्कं हि न को धत्ते पदं भस्पन्यनूष्पणि? १९॥ तेजस्तेजस्विनां स्थाने धृतं धृतिकरं भवेत्।

कराः सूर्याद्रपवद्धानाः कि स्फुरान्ति हताद्रपनि शार ०॥ त्यजित न हते तृष्णायांषे ! जराङ्गनया नरं

रिमतवपुषं धिक् ते म्नीत्वं, शठे ! त्रपयोज्ञितं !। इति निगदिता कर्णाभ्यर्णे गतैः पछितीरियं

तदिष न गता तृष्णा का वा तु मुश्चिति वल्लभम्? २१॥ दारिच्यादपर नास्ति जंतूनामप्यकन्तुदम् ।

अत्यक्तं मरणं पाणैः पाणिनां हि दरिद्रता ॥ २२ ॥ दुर्योधनः समर्थोऽपि दुर्पन्त्री प्रलयं गतः ।

राज्यभेकशरोऽप्याप्नोत सन्मत्री चन्द्रग्रप्तकः ॥ २३॥ दुष्टोऽपि मुश्चते दोषं स्वकीयं शिष्टसङ्गतः । किं मरुमाश्रितः काको न धत्ते कनकच्छावेम्?॥३०॥

दैवावकस्थनवतः पुरुषस्य इस्ता-दासादितान्यपि धनानि भवन्ति दूरे। आनीय रत्ननिचयं पथि जातनिद्र जागति तत्र पथिके हि न जातु दैवम् ॥ २५ ॥ द्वी सतामभिवती नरोत्तमी जन्म संसदि तयोः भशस्यते। यो न मुह्याते भये पुरःस्थिते यस्य संपादि मनो न माचति धर्मो नाम कृपामूलः सा तु जीवातुकम्पनम् । अशरण्यशरण्यत्वमतो धार्मिक छक्षणम् ॥ २७॥ धनार्जनाद्पि क्षेमे क्षेमाद्पि च तत्क्षय। उत्तरोत्तरवृद्धा हि पीडा नृणामनन्तशः ॥ २८॥ र्धेर्ये विपदि कर्तव्यं साइसं समराङ्गणे। औदार्य दानकाले च ध्यानं सज्ज्ञानमुत्तमैः ॥ २९ ॥ न दुनोति मनस्तीत्रं रिपुरमणतस्तथा। बन्धुरमणमन् गर्वी दुर्विदग्धा यथा प्रभुम् ॥ ३०॥ न ब्रुते परदृषणं परगुणं वक्त्यलपपप्यन्वहं संतोषं वहते परद्धिंषु पराबाधासु धत्ते शुचम् । स्वश्लायां न करोति नोज्झति नयं नौचित्यमुळंघय-त्युक्त्वार्थे पियमाप्रयं न रचयत्येतं चरित्रं सताम् ॥३१ न शक्यते वशीकर्तु विना ज्ञानेन मानसम्। अङ्कुशेन विना कुत्र कियते कुञ्जरां वशे ? ॥३२॥ न श्रेयसे भवति विक्रमशास्त्रिनोऽपि

कोपः परेष्वतिबलस्य सश्चन्नतेषु । अभ्योषरान् समभिलंघ्य मृगाधिराजो निष्कारणं स्वयमुपैति न किं प्रयासम् १ ॥ ३३ ॥ परस्य तुच्छेऽपि परोऽनुरागी महत्यपि स्वस्य गुणे न तांशः। एवंविधो यस्य मनोविवेकः। कि पार्थित संडल हिताय साधुः ?।। ३४।। पातकानां समस्तानां द्वे पर पातके रमृते। एकं दुःसचिवा राजा द्वितीयं च तदाश्रयः ॥३५॥ पूज्यमञ्जं श्रियः सङ्गाड्जयेष्ठायाश्र न केर्वम् । प्रायो जने उन्यसंसर्गा हुाणिता दोषितापि च ॥ ३६ ॥ प्रसूनमिव निर्गन्धं द्वेष्यो भवति निर्धनः। म्ळानमाळेव वर्षिष्ठो रोगीक्षुरिव नीरसः ॥ ३७ ॥ बह्वो न विरोद्धव्या यता नीतावुदाहतम्। विनश्यति विरोधेन बहुनां बळवानि ॥ ३८॥

भाविन्या विपदो यूयं विपनाः किं बुधाः शुचा ?।
सर्पशंकाविभीताः किं सर्पास्ये करदायिनः? ॥३९॥
मानमेवाभिरक्षन्तु धीराः प्राणैः प्रणश्वरः ।
नन्वछंकुरुते विश्वं शश्वन्यानार्जितं यशः ॥ ४०॥
मूर्व बृहस्पतिमयं वृष्ठं कुळीन

ब्रात्यं महान्तमधमं पुनरुत्तमं च।

तुष्टः करोति कुपितश्च विषययेण

मन्त्रीति देव १ विषयं सुमहान् प्रवादः ॥ ४१ ॥

सुक्ताफलाच्छमापीय गगनाम्बु नवाम्बुदात् ।

शुष्यत्सरोऽम्बु किं वाञ्छेदुदन्यकापि चातकः १ ४२॥
यो छोकैकशिरःशिखामणिसमं सर्वोपकारोचतं

राजच्छीलगुणाकरं नरवरं कृत्वा पुनर्निद्यः ।
भाता हन्ति निर्गलो हतमतिः किं तित्क्रयायां फळं १

पाया निर्वयचेतसां न भवति श्रेयोमतिर्भूतछे ॥४३॥
रविरहनि रजन्याभिन्दुरेष प्रतापी

तदिप न तिमिराणां संततेर्भूळनाशः । अनियतगतिसर्गे वैरिवर्गे प्रयुक्तं

किमिन भवति पुंसरतुङ्गधाम्नोऽपि धाम ?॥ ४४ ॥ राज्यं कुछकलत्रं च नेष्टं साधारणं द्वयं ।

भुक्के सार्ध परैर्यस्तन्न नरः पशुरेव सः ॥ ४०॥ लब्धा अपि श्रियो यान्ति पुसां भोक्तुमजानताम् ।

अबद्धाः कुञ्जरेन्द्राणां पुलाका इव इस्तगाः ॥४६॥ वरं वनाधिवासोऽपि वरं प्राणिवसर्जनम् ।

कुलाभिमानिनः पुंसो न पराज्ञाविधेयता ॥ ४७ ॥ वरं विभवनन्ध्यता स्वजनभावभाजां नृणा— मसाधुचारितार्जिता न पुनरूर्जिताः संपदः । कुल्लास्यमि शोभते सङ्जमायती सुन्दरं ।

विपाकाविरसा न तु अवशुसंभवा स्थूलता॥ १८॥ वरं क्षिप्तः पाणिः कुपितफणिनो वऋकुहरे वरं शंपापातो ज्वलदनलकुण्डे विरचितः। वरं पाश्रमान्तः सपदि जठरान्तर्विनिहितो न जन्यं दौर्जन्यं तद्पि विपदां सद्य विदुषाम् ॥४९ बार्धेश्वनद्रः किमिइ कुरुते नाकिमार्गास्थतोऽपि 🦈 षृद्धी वृद्धि श्रयति यदयं तस्य हानौ च हानिम् । अज्ञातो वा भवति महतः कोऽप्यपूर्वस्वभावो देहेनापि त्रजति तनुतां येन दृष्वान्यदुःखम् ॥ ५०॥ विद्यानां स्फुरितं प्रीत्ये श्लीणां छावण्यवद्वादिः। अन्तर्भवतु वामा वा कि विचरिरतीन्द्रियेः । ॥ ५१॥ े विषय संपदे पुण्यात्किमन्यत्तत्र गण्यते ?। भानुर्छोकं तपन् कुर्याद् विकासश्रियमम्बुज ॥५२॥ विपरीते सति धातीर साधनमफलं मजायते पुंसाम्। दशशतकरं। ऽि भानुनिपतित गगनादनवलम्बः ५३ विमत्सराणि चेतांसि महतां परवृद्धिषु। मत्सराणि तु तान्येव श्रुद्राणामन्यवृद्धिषु ॥ ५४ ॥ विष्णोति खलोऽन्येषां दोषान् स्वांश्र गुणान् स्वयम् । संवृणोति च दोषान् स्वान् परकीयान् गुणानपि ॥५५ वृक्षान् कण्टोकनो बहिनियमयन् विश्लेषयन् संहिता-नुस्खातान् प्रिनरोपयन् कुमुमितांशिन्वं सुबून् वर्धयन्। उचान् संनमयन् पृथुंश्व कुश्यसत्युच्छितान् पातयन्। मालाकार इव प्रयोगनियुणो राजन्! महीं पालय ५६ व्रजति न पुरुषाणामेकयावस्थया वा समय इति विदग्धाः कीर्तयन्तीह लोके। भुवनतल्पशेषं चोतते श्रीतर्शिपः स च सपयवशेन भीयते वर्धते च ॥ ५७॥ दाङ्कमानमना निद्रां तस्करो जातु नाशुते। कुरङ इव वित्रस्तो वीक्षते सकछा दिशः ॥ ५८॥ विष्टोऽपि दुष्टसङ्गेन विजहाति निजं गुणम्। नीरं किं नाग्नियोगेन शीतकत्वं विश्वश्वति ? ॥ ५९॥ शिष्टावासः कुतस्तत्र दुर्मन्त्री यत्र भूपती ?। इयेनैश्वर्य तरी यत्र कुतस्तत्रापरं द्विजाः ? ॥ ६० ॥ सद्भिरध्युषिता धात्री संपूज्येति किमद्भुतम् १। काळायसं हि कल्याणं कल्पते रसयोगतः ॥ ६१ ॥ समदुः खसुखा एव बन्धवो हात्र बान्धवाः। दूता एव कुतान्तस्य दूंद्रकाले पराङ्गुखाः ॥ ६२ ॥ सत्यं दूरे विहरति समं साधुभावेन पुंसां धर्मश्चित्तात्सह करुणया याति देशान्तराणि । पाषं शापादिव च तन्नुते नीचवृत्तेन सार्ध सेवावृत्तेः परिमद्द परं पातकं नास्ति किंचित् ॥६३॥

सन्तो गुणेषु तुष्यन्ति नाविचारेषु वस्तुषु । पादेन क्षिप्यते ग्रावा रतनं मौली निधीयते ॥ ६४ ॥ सामसाध्येषु कार्येषु को हि शस्त्रं प्रयोजयेत् ?। मृतिहेतुर्गुडो यत्र कस्तत्र विषदायकः १॥ ६५ ॥ साधोर्विनिर्माणविधौ विधात्-इच्युताः कथंचित् परमाणवो ये। मन्ये कृतास्तैरुपकारिणोऽन्ये । पाथे(दचन्द्रद्रुमचंदनाद्याः ॥ ६६ ॥ संसर्गेण गुणा अपि भवन्ति दोषास्तदञ्जतं नैव। स्थितमधरे रमणीनाममृतं चेतांसि कळुषयति ॥६७॥ स्त्रकपुष्पिव निसर्गाहुणेषु नृपतिः पराङ्गुखः मायः । कोश इवात्मविदारिणि निस्त्रिशे संमुखो भवति ॥६८ हरति कुमतिं चित्ते मोहं करोति विवेकतां थितरति रतिं स्ते नीतिं तनोति बिनीतताम्। मथयति यशो धत्ते धर्म व्यपोइति दुर्गति जनयति नृणां किं नाभाष्टं गुणोत्तमसंगमः ?॥६९॥

#### परीक्षा।

१ कानि रूपाणि सन्ति श्वृहितानि, उदन्यन्, अश्वतः, सुरभीकुरुते, अरुन्तुदम्, विरोद्धव्याः, उदयमानम्.

२ समासा विगृह्यन्ताम् । शीतरिंमः, नाकिंमार्गस्थितः, रमितवपुषम्, पाटलपुष्पवासितम्

३ अस्मिन् पाठे केऽपि पश्चिविशातिः श्लोकाः कण्ठसनिहिताः क्रियन्ताम् ।

४ वाक्ये समुपयुज्यन्ताम् । ऋते, स्थाने, प्र + भू, क्लप्, वरम्-न.

#### प्रयोगान्तरं विधीयताम् ।

- (अ) प्रकर्टाक्रियते केन विवस्वानुदितो जने ?
- (आ) किं प्रार्थित सोऽत्र हिताय साधुः ?
- ( इ ) धैर्यं त्रिपदि कर्तव्यं साहसं समराङ्गणे ।
  - (ई) स च समयवशेन क्षीयते वर्धते च।



# अधस्त्रनवाग्रचनाविशेषा हृद्यसाम्निहिताः क्रियंताम् ।

अकिञ्चनस्वं तु निजगेहे चिरस्थायीति प्रतिभाति । अत एव मयतस्पिन्ननुचितसाहसे मनः प्रसङ्गो विहितः। अबिदुष्टमतिमेत्री महीकान्तमयाचत । आत्मेकजासनपाज्यं राज्यमष्टादिनावधि ॥ अतिधूर्ती यम भ्राता येनेयता काळेन लोचनोत्सवोऽ-यश्चानदेशों में चक्षुर्गीचरमपि न प्रापितः । अद्य तु निश्चितं मृत्युना केशेषु गृहीतोऽसम्यहम् । अधुनाइं सर्वथा संपादितार्थो वर्ते । अधस्ताद्भि च्यात्तमुखाः फाणनस्त्वत्पतनमुत्रभेक्षमाणा इव स्थिताः। अनंतरं त्रणवेदना असहपानः कीलयकः पञ्चत्वं गतः। अनवाप्तधनां अपि जनः सिकंचने भवति चादुतापात्रम्। गृह्यतेऽयं गृहीत इति तं पछायमानं इरिणं दूरम-न्वसरद्राजा ।

अयं च मे काछः प्रतापमारीपयितुम्। अयं जनः पराधीनं जीवितं न कदाचनापि धारयेत्। अशुभकथनं मे दुःखमावहति। असौ मोधपयास एव संवृत्तः । अस्मद्राज्यस्य भरतराजः न कदाचिद्षि प्रभवति । अहो गुर्विप विप्रयोगदुःखमारोपितोऽयं वराकः । आक्रमस्य पञ्चमं वयः आज्ञावज्ञोऽयं पथिको व्यसनगतमात्मानं न विभावयति । इतो घ्याघ्र इतस्तरी। इतश्र चलेऽपि लक्ष्येऽनपराद्धेनेषुणा नरपालस्य इषीऽति-भूमिं गतः। उचितापि प्रार्थना वरं विइन्तुम्। ऋते तमांसि द्युमणिर्मीणर्या विना काचैः स्वगुणं व्यनाक्ति । एवं चास्पद्राज्यं सर्वेषां द्विषामामिषतां यायात् । एतेन महीपातियुक्तिवादेन शशादनस्योत्तरावकाशमप्यहरत्। कः कालः समर्गतस्याभिमन्योः। कश्रन मृतकल्पः सारमयो भवदनुग्रहं प्राप्तः। कृतं कृतं तव श्रमण

कमला कटकाकुलपदेव न कापि धत्ते पदम् । किं में नक्षत्रैः ? खल्वयमध्वगा जीवितसंश्ये वर्तते । जीवकस्यान्तः करणमस्पृशत् परमानुकम्पा । जीवितविषये नष्टाशो दैवायचोऽतिष्ठत् । तत्रश्र ब्राह्मणः किंकर्तव्यतामूहोऽजायत। ततः प्रभृति तस्य चेतो मृगयाविक्ठवं संवृत्ताम् । तदनुजानीहि मां पुत्रप्रतिपादनाय । तदा निर्वेदमापनः स सहसा सुद्रश्चनयक्षस्य मनसास्परत्। तन्मा युद्धस्य परिवंन्थिनी भव। तत्रैवावस्थातुं पक्षपाति मे हृदयम् । तस्य बाल्यात् प्रभृति मृगयायां गाढाभिनिवेश आसीत्। तां छोकित्वा च तृपतिरहो ! अनिमित्तं जातमनिमित्तं जातमिति मनास कुर्वाणो रणरणकपारूढः। तुल्यमतिद्वंदि युद्धं प्रसृतम् । तेन भरतेशः प्रमनुश्यं गतः । त्दया कलभन यूथपतिर नुकृतः। दानाकान्यः श्रयान् धर्मः।

दाशरथेहृदयमपि स्रहेनाभ्यष्यन्दत्। दाशरथिजनापवादात् पत्नीत्यागे मतिमधत्त । दिष्या वर्धसे त्वं पुण्यजन्मना । धर्मकृत्यविधाने कृतनिश्रयमात्मानमकुताभयं मन्ये। धनुर्विद्यायां च तौ आतरी रामकक्ष्मणावप्यतिश्रयाते स्म धर्मसंरक्षणार्थेव पवृत्तिहि महामुनेः। न कदाप्यस्य कुपारस्य कर्णवर्त्म श्रीनेपिनाथस्य नाम सपागन्तव्यम् । न महां रोचते कीडनकम्। न श्रेयसे भवति विक्रमशास्त्रिनोऽपि कोपः परेष्वति-बलस्य समुद्रतेषु । नृपनन्दनस्तस्य परछोकसुखे बद्धास्योऽभवत् । निसर्गजं तमो नूनं महतापि सुदुस्त्यजम् । नेमिस्यामिनं शतं म प्रणामाः। नो चेद्वयं तु भित्या मृतकल्पा भवामः स्म । परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरम् । परमपूज्येन गुरुणास्मासु सर्वेषु महीयं समं विभक्ता। पश्राद्वकं च तुमुलं कृतम्। पादत्रयममाणां तां तस्मै मत्यशृणोद्धवम्।

पारावतस्तस्याङ्गाश्रयं पाप्नोत् । प्रभोदेशेनमेव तस्य विरक्तयेऽछम्। प्रभोः संदेशमन्तरेण श्रीबाहुवली परिगृहीतार्थः कृतः। बालराज! क्षम्यतामयं भवद्वतिविधातको जनः । बाह्यापि ने महान् पराक्रमो ग्रुग्धस्वभावेऽपि । भवन विवर्णवदनो द्विजः ससंभ्रमं स्वपाणरक्षार्थ सत्दरं जङ्घाबलमवालम्बत । भयेन तस्य वदनं छप्तद्यति जातम्। भरतेश्वराय भुजबळी भृशमकुप्यत्। भवतो निभेयवृत्त्या परवानयं जनः संवृत्तः। भवतासंरक्षितस्व तस्य सुतरामेव किञ्चित्र पश्यामि । भादुर्लीकं तपन् कुर्याद् विकासाश्रयमम्बुजे। भिक्षादानरूपेण कपोतामिमं क्षुधार्ते मिय वितीर्थ त्वया महाधर्मविदा भवितव्यम्। भ्रातुद्रयेन सर्वापि विद्या निजीष्ठगता कृता। श्रातृयुगलस्य चेतसि महता कुत्हलेन कृतं पदम्। मत्सकाशादलब्ध्वार्थी कामं नान्यत्र गच्छति ! मरणान विभेषि किम् ? मुगसहचरी पछायमाने कृष्णसारेऽधिजयकां धुके साबि चाकस्पाचश्चरयच्छत्।

मीनावलम्बनमेव पर्याकुलयाते मे हदयम् यदि भक्षेण विनाकृतोऽहं भवता तर्हि नूनमत्रेवाहं पश्चत्वं गच्छेयम् । यत्र चित्तवृत्तिर्मम त्रपते तदुपादाय विधात्रैव पुरःस्थितम् । यत्सत्यं जगन्मातारे विशुद्धवृत्तावपि त्वय्यपराद्धाऽस्ति प्रभू रामचन्द्रः। युवराजः कोपं विहाय स्वयमेव छज्जामातनोत्। व्यसनगतस्यास्य कपोतस्य त्वं दयसे। राजा दोलायमानेन चेतसा चिंतामाविदात् । रामो भृशं संक्रुद्धस्ती लबकुशी मृत्योगींचरं नेतुं सारा-भाराचानास्यत्। रामछक्ष्मणौ प्रमोदस्य परां कोटिमधिगती । वचनं कर्णे कृत्वा राजा वाचंयमोऽभवत् । वर्धमानकुमारस्तु भयेन विच्छायतां न गतवान् । वरमद्य कपोतः श्वी मयूरात्। विद्रवतस्तस्य धराप्यपरिमितेवाभवत् । स उत्ताम्यता हृद्येन कुत्हळं धारियतुं नापार्यत्। स खमुतायाः कारणाद्रतसंपातं कृतवान्। सत्यं समरगोचरो मे वत्सः १।

साधु, वर्धमान! साधु त्वयाद्य धीरं विक्रान्तमाचिरतम्।
सात्मनः स्वमवर्णनेन तं विदितवृत्तान्तं कृतवती ।
सीताया निरुम्धत्या अपि युद्धाय बद्धपिकरी ती साकेताभिद्धत्वी मस्थिती ।
स्वजयद्वदिश्य दाशर्थिर्यनसा संदेहरोलामारोहत् ।
श्रीनारदेन वनवासादारभ्य सीतात्यागं यावत्सर्वमपि
रामवृत्तं सविशेषं वर्णितम् ।
सितिपस्तु तापादन्तःशाल्य इवासीत् ।



# संजीवनी।

अकुतोभय: - ( न कुतो भयं यस्य । ) कुठूनही भीति नस-लेला. (जिसे कहीं से भी भय नहीं), महामण्डलेश्वरः - (मण्डला-नामोश्वरः । महांश्वासौ मण्डलेश्वरश्च । ) पुष्कळ देशांचा मास्क. ( अनेक देशोंके स्वामी ). समुदं चन्द्रं इव- ज्याप्रमाणे समुद्राखा चंद्र आपल्या जन्मानें भूषित करितो. [ जैसे समुद्रको चंद्रमा अपने जनमसे विभूषित करता है]. वृद्धिमपुष्यत्-वाढूं लागला [बढने लगा]. महान्तमपि....ज्ञातवान् — बराच वेळ छोटला तरी त्याला कळडें नाहीं. (बहुत देर होनेपर भी उसे मालुम नहीं हुआ). ज्ञात-बान् — ज्ञा. [९ उ.] कर्तिरि भू. धा. वि. पुं. प्र. ए. क्रीडाउयापृतेषु सर्वबालेषु- सत्सप्तमाः; सर्व मुळे खेळांत गुंग झाळी असतां. ( सब लडके खेलमें मस्त थे तब). आवेष्ट्य रिथतः-वेटाळा घ'लून बसला. [ वेष्टन डालकर बैठ गया ]. आवेष्ट्य-ै ( भा + वेष्ट् ) ह्यवन्त. यथायथमधोऽपतन्-पटापट् खाली पडलीं। [ एकदम नांचे गिरे ]. भयेन विच्छायतां न गतवान् -भीतांनें तो गोरामोरा झाला नाहीं. (वह भयसे हक्काबक्का नहीं हुआ). गत-वान् – गम् [ १ प. ] कर्तरि भूतकाल धा वि. पुं. प्र. ए. अन्यवृक्षान्तिरताः — दुसऱ्या झाडाआड र्टंपून [ दूसरे वृक्ष के पीछे छिपकर ]. कातरमावमापना:- घाबरहेहे, भ्याहेहे. ( घब-

राये हुए). मा तं रुंद्रि- त्याला अडवूं नकोस. ( उसे रोको मत ). भवद्धातीविघातकः — आपल्या आनंदाचा भंग करणारा. (तुह्मारे आनंदको भग्न करनेवाला). भाषायितुम्-भी [३ उ.) प्रयोजक तुबन्त; भिवीवण्यासाठीं. [ भय दिखानेके छिए ]. मनःप्रसङ्गो गिहितः – टक्ष घातलें. (ध्यान दिया ), विद्वित:- (वि + धा) कर्मणि भू धा. वि. भीष-यमाणस्य:--( भी ) प्रयोजक वर्तमान धा. सं. विशेषण ष. ए. भिवविणाऱ्यास [ भय दिखानेवाले को ]. परवानयं जनः संवृत्तः मा (आपला) चाकर बनलों. मिं आपका किंकर बन गया ]. मृतकल्पाः भवामः सम — आम्हा [जवळ जवळ] मेल्यासारखें झालों होतों.(हम [करीब २] मरे जैसे हुए थे). भवाम: स्म--- स्म ह्या अन्ययासइ वर्तमान काळाचें रूप वापरलें असतां तें भूतकाळ दर्शवितें. जसें: — वसित स्म। [साहिला होता. ] [ स्म पद के साथ उपयुक्त वर्तमान काल का क्रियापद भूतकाल के अर्थ का बांध करता है जैसे - बसति सम । [ रहता था ]

उपरातः....प्रत्यपीयतन्यः - उपकाशची परत फेड उपकारानें करावी. [उपकारका ऋण उपकारसे चुकारें]. प्रत्यपीयतन्यः -- परत फेड करावी; प्रति+ऋ(१प.) प्रयोजक विध्यर्थ विशेषण; य, तन्य, व अनीय प्रत्ययुक्त विशेषण. दक्पथ- मयात्-नजरेस पड्या. [देखने में आया]. अन्तः करणमस्पृशत्

परमानुकम्पा—दया उलक झाली. (दया उत्पन हुई), करतलेन परामृशन्-हातानें (पाठ) थोपटीत. [हाथ से (पीठ) ठोकते हुए]. क्षतिक्षतोऽसि-जबर जखमा केले. (तुम सख्त जखमी हुए हो). मोघप्रयास एव संवृत्तः — प्रयत्न निष्कळ झ ला. [प्रयत्न निष्फल हुआ]. विगतजीवितो भवेत्-प्राणाला मुकेल. ( जानसे जायगा ). परलोकसुखे....भवत्-परलोक सुखाविषयीं कळकळ करूं लागला. [परलोकके सुखके लिये तीत्र इच्छा की]. मूलमंत्रे-हा पञ्चणमोकार मंत्र होय. (पंचणमोकार मंत्र). पञ्चलं गत:-मरण पावला.(मर गया) भवदनुप्रहं प्राप्तः — आपला ऋणी झाला. [आपका ऋणी हुवा]. कृतार्थींकृतोऽइं भवता-मला आपण कृतकृत्य केलें. • [आपने मुझे कृतार्थ किया ] कृतार्थीकृतः-चित्रयोग. का बा...वाणी?-अपलें औदार्य कोणत्या शब्दांत सांगावें ? [ आपके औदार्यको किन शब्दो ' में कहें?]. यस्मिन् कास्मिन्निप- इत्वया कामांत [ इलके कार्यमें ]. अञ्जलि बध्दवा — हात जोडून. [ हाथ जोडकर ]. दिण्या वर्धसे.. जन्मना-तुझ्या पुण्यप्रद जन्माबद्दल मी तुझे अभिनंदन करितों. [ तुम्हारे पुण्यप्रद जन्म के लिए मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं ]. संपादिततार्थो वर्ते-माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत [मेरी सर्व इच्छा भें पूर्ण हुई हैं]. परोक्षतामभजत् गुप्त झाला. [अदस्य हुआ]. जीवप्राद्दम् — जिवंत. ( जीवंत ).

3

सौराष्ट्रेषु-देश वाचक शब्द नेहमी बहुवचनी असतात.

(देशवाचक शब्द हमेशा बहुवचनी रहता है). विदितवृत्तान्तं कृतवती- इकीगत कळविली. [ समाचार सुन:या ]. कृतवती-कृ [८ उ.] क्तीरे मूत, धा. वि. क्री. प्र. ए. आनख-शिखान्तम् ( नखाश्च शिखा च तासामन्तः )। तमिन्याप्य । [पायाच्या] नरापासून [डोवयाच्या] केसापर्यंत. [नरुसे केशपर्यंत]. इष्प्रकर्षः अत्यंत आनंद. [बहुत आनंद ]. नामधेयमकरोत्-नांव ठेविलें. ( नाम रक्खा ). आऋमच पञ्चमं वयः— ्पांचवें वय सरछें. [ पांचमें वर्ष को पार किया े. श्रीतिपथमवतीर्णः कानावर पडहा. [ सुनने में आया ]. प्रभुगतम् — प्रभुविषयीं. (स्वामीके संबंधमें). कथयिष्यासि-[ कथ्] १० प. द्वितीय भविष्यकाळ द्वि पु. ए. तं सांगशील. (कहोगे). प्रमोर्द्शनमेव तस्य विरक्तयेऽलम्—महाराजांचें दर्शनच त्याच्या वैराग्याचा पुरेसें आहे. ( महाराज का दर्शन हो उसके वैराग्य के छिए पर्याप्त है). हग्गोचरम्— दृष्टीला. (दृष्टी को). प्रभुगामी — (प्रभुं गच्छति सः।) महाराजांच्या नांवाचा.[महाराज के नाम का.] अवहितोऽस्मि—मीं सावध आहें. ( मैं सावध हूं ).

8

अथ किम्-होय. (हां). द्रष्टुकामः- (द्रष्टुं कामो यस्य।)
पाहण्याची इच्छा करणारा. (देखनेका इच्छा करनेवाटा). भविष्यति(भू) द्वितीय भविष्यकाळ तृ. पु. ए. दूतसंपातं कृतवान्द्ताटा पाठ विलें. (दूतको भेजा). अहो शोभनम्-- वा ! छान !

(वाह ! शाहबास ! ). गृहीतमीना तिष्ठित —गण राहते. [ चुफ बठती है ]. गृहीत —प्रह् (९उ.) क. भू. घा. वि. ततस्ततः — बरं पुढें. [ अच्छा ! आगे]. तपस्तपस्यंस्तिष्ठित —तप करीत आहे. (तप करता है ).

4

प्रयोजनवशात् — कांहीं कारणामुळें. िकिसी कारणसे. यावत्....तावत् — कांशे रस्ता चाछ्न गेला नाहीं तोंच. [ कुछ दूर रस्ता तय करते ही ]. म्र्तिमान् कृतान्त इव — म्र्तिमंत जणूं यम. (म्रार्तमान् मानो यम ही). भयेन विवर्णवदन: —भीतानें गोरा-मोरा झालेला. [ भय से इकाबका हुआ ]. अङ्घाक्लमवालम्बत-पळ काढिला. [ भाग गया ]. कण्ठं विभुज्य-मागें मान वळवून (पछि फिरकर). विभुज्य- ( वि + भुज् ) ल्यबन्त. चक्षविकराति - पाइतो. ( देखता है ). किंकर्तव्यतामूढः -गोधळून गेळेटा. [विचार में पडा हुआ]. आस्थाय-( आ + स्था ) ल्यबन्त. पछ्यव्यविहतः— पाना आड टपटेल'. [ पत्तों के पीछे छिपा इआ ]. व्यवहित: [वि + अव + धा] क. भू. धा. वि. वेपमानाङ्गः स्थितः — अंग लट् लट् कांपत (तो) उभा राहिला. ं (कांपते हुए खडा हुआ). दृष्टिं प्राहिगोत्— नजर फेंकछी. (नजर डालं). दर्शनपथं यातः – दिसला. (दीखा), कामपि भयावस्था-मनुभूतवान् 🖚 अत्यंत भ्याला. (अत्यंत भयप्रस्त हो गया ) यमालयं यापयेयु:-यमसदनास पाठ वितील. [यम के घरको भेजेंगे ].

यापयेयु:--या ( २ प. ) प्रयोजक विध्यर्थ तृ. पु. ब. जीवित-मुत्सष्टव्यम् - प्राणाला मुकावें (प्राणको छोडें). वःस्रष्टव्यम् -[उत् + सृज् ] विध्यर्थ विशेषण, सोडण्यास योग्य. ( छोडेनेके छिए योग्य ). इतो व्याघ इतस्तरी - इकडे अड इकडे विश्वीर. ( इधर खड़ा इधर खाई ). यद्भावि तद्भवतु - होईल तें होवें। [ जो होनहार है होने दो } शाखान्तरलग्नः— अन्या शाखा। शाखान्तरे छप्नः । ] दुसऱ्या फांदीछा छागछेछे. [दूसरी शाखामें छ। हुए ]. पारिक्षेशं नागणयत् – दुःख जुमानलं नाहीं. [ दुःखका ख्याल नहीं किया]. भवता .... पश्यामि — आपण जर त्याचें रक्षण केलें नाहीं तर त्याच्या कल्याणाची बिलकूल आशा नाहीं. [ आपने यदि उसकी रक्षा नहीं की तो उसकी भछाई की बिटकूट आशा नहीं ]. अधाभने विमुच्येत — प्राण सोडला जाणार नाहीं. (प्राणींसे नहीं छोडा जायगा, ) भोचिथित्वा-- मुच् [ ६ प. ] प्रयोजक ल्यबन्त अन्यय, न्यात्तमुखा....स्थिताः- तोंड वासून तूं केव्हां पडशील याचीच वाट पाहात आहेत. , मुंह खोलकर कब पडता है इसी प्रतीक्षा कर रहे हैं ) जीवितापहम्--[प्राणघातक.] व्यसनमलमासे न ज्ञातुम्- [ तुझें ] संकट तुला कळत नाहीं. [ (तुम्हें) संकट का परिज्ञान नहीं है ]. प्रस्थित:- प्र + स्था चें क. भू. धा. वि. निघालों. [निकला]. व्यसनगत .... विभावयति --- आपण संकटांत सांपडलों (हें) त्याला दाद नाहीं. (अपन संकटमें पड गये यह उसे

मालुम नहीं होता].प्राणिवियुक्तः—मरण पावला.[मर गया].वियुक्तः— [वि + युज्]— क. भू. धा. वि. वियोग झालां, [वियोग हुआ].

समुद्रिध— [सम् + डद् + भिट् - ] ल्यबन्त; नाहींसां करून. [नष्ट करके ]. समुद्यतः—(सम् + उद् + इ) वर्त. धा. वि. षष्टीचें एकवचन; उगवणाऱ्या. [ उदय में आनेवाले ] विधूय—— (वि + धू) ल्यबन्त; नाहींसा करून, धुवून. [नष्ट कर, धोकर ]. क्षालयन्—(क्षल्— १० प.) ब. धा. वि. धुणारा. [धोनवाला ]. पुञ्जीकृतः— विप्रयोग; गोळा केलेला. [इकहा किया हुआ]. व्यगा-हत—(वि + गाह्) प्रथम भूत. तृ. पु. ए. डुवला. [इव गया ]. प्रथम भूत. तृ. पु. ए. डुवला. [इव गया ]. प्रथम भूत. तृ. पु. ए. डुवला. [विकर्तणं—— (वि + प्र + कृ) क. भू. धा. वि. बिखरं हें हें ].

देवपूजां कुर्वनास्ते— देवपूजा करीत होता. [देवपूजा करता था ]. पाहि राजन्! पाहीति वदन्— राजां! रक्षणं कर रक्षणं कर असे म्हणत. [राजन्! रक्षां करों, रक्षां करों कहते हुए ]. तस्याङ्काश्रयं प्राप्नोत्— त्याच्या मांडीचा आश्रयं केटा म्हणजे तो त्याच्या मांडीवर येजन बसला. [उसकी गोद का आश्रयं किया. अथित् गोदपर आकर बैठ गया ]. इन्तुकामः— [इन्तुं कामो वस्त्र । ] ठार करण्याची इच्छा करणारा. [मार डालने की इच्छा

करनेवाळा ]. सत्त्वेषु.... त्वम् - सर्व प्राण्यावर तुझी सारखी वृत्ति अहे. म्हण ने कोणाविषयी तुझ्याजवळ पक्षपात नाही. [सर्व प्राणियों में आपकी समतावृत्ति है । अर्थात् पक्षपात नहीं है ]. परिकाल्पतम्— (परि+ क्लप्) भू. धा., वि. त्वत्त — तुझ्यापासून. [आपते] नामाला तस् (अन्यय) प्रत्यय ठावला असतां पंचमीचा अर्थ होतो. [ नामको तस् (अन्यय) प्रत्यय लगानेसे पंचमीका अर्थबोध होता है ] त्राणार्थी-रक्षणाची इच्छा करणारा, [संरक्षणकां इच्छा करने शळा]. संत्रस्तरूप:--भयभीत झाळेळा. [भयभीत हुआ] आसा दितवान्- (आ-साद्) कर्तरिभूत था. विशेषण पुं. प्र. ए. यदि भक्ष्येण....विनाकृतोऽहं भवता—जर भी [माझ्या] खादा-पासून वेगळा केळा गेळों तर. [ यदि मैं (अपने) खाद्यसे पृथक् किया गया तो ]. मधि चोपरते—सति सप्तमी; आणि मी मेटों असतां. [ भेरे मरनेपर ]. उपरते— ( उप + रम् ) कर्मणि. भू. धा. वि. पु. सप्तमीचें एकवचन. मदेकाश्रया:-[ अहमेव एक आश्रयो थेपां ते । ] माइया एकट्याचा ज्यांना आश्रय आहे असे. [ मेरे अक्षेत्रका ही आश्रय है जिनको ]. विवेकविश्रान्तं व्याहरासि-विचारहीन बोछतोस. [विचारहीन होकर बोछते हो ]. थरमध कपोतः को मयूरात् — आजचा पारवा बरा [पण] उद्याचा मोर नको. [आजका कबूतर अच्छा है कठका मोर नहीं चाहिये]. परोपदेशे.... सुकरम् - दुसऱ्यांना ब्रह्मज्ञान ( मात्र ) सांगणें फार सोपें अतते. [ दूमरों की ज्ञाह्मज्ञानका उपदेश करना बहुत सुलभ

रहता है ]. कर्ण न करोषि— छक्ष देत नाहांस. [ डक्ष्य देने नहीं हो ] संश्रयार्थिपर्युत्सर्गः — आश्रयाची इच्छा करणाव्यास सोडणें. [ आश्रय चाहनेवाडोंको छोडना ]. क्षुघातें मिय वितीर्थ— मुक्तेडेडा अशा मटा देऊन. [मुझ भूकेको देकर]. परिवादस्य नवानवतारो भवेत् — अपकीर्तिचा नवीन अवतार होईड. [ अपकीर्तिका नवीन अवतार होगा]. धर्मकृत्यविधाने....मन्ये — धार्मिक कृत्य करण्यास निश्चय करणाऱ्या स्वतांस कोठडीही मटा मीति नाहीं असे मी समजतों. [ धार्मिक कार्य का निश्चय करनेवाडे मेरे डिए किसी प्रकारका भय नहीं ऐसा मैं समझता हूं ]. शशादनस्या.... हरत्— बहिरीससण्याटा उत्तरास सुद्धां जागा दिटी नाहीं, [ बाजपक्षिको आगे बोडनेके डिए भी मौका नहीं दिया ]. अस्नुत्सुउय—प्राण सोहन. [ प्राण छोडकर ].

6

तस्य बाल्यात् ... आसीत् —— स्राठा छहानपणापासून शिकारीचा भागी नाद होता. [ उसे बचपनसं शिकार खेळनेका शौक था ]. परिमितैः पार्श्वचौः—मोजन्या सेनकांनीं. [ कुळ सेन-कोंने ]. महाप्राणतया——अतुळ शक्तांनें. [ अतुळ शिक्त से]. समारूढे च युगान्तरं सिनितरि—[ आकाशाच्या ] दृसऱ्या भागावर सूर्य चढळा असतां. [ (आकाशके) दूसरे भागपर सूर्य चढ गया तब ]. युगान्तरं——( अन्यत् युगं। ) तीन तासाच्या अथवा प्रह-बच्या वेळेळा युग म्हणतात. सर्व दिवस आठ युगांत विभागलेखाः

असतो पहिला युग सकाळी ६ पासून ९ वाजे पर्यंत आणि दुसरा युग ९ ते १२ वाजे पर्यंत. [ तीन घंटे के काळ को युग कहते हैं। एक दिन आठ युगोमें विभक्त रहता है। पहिला युग सबेरें ६ बजे से ९ बजे तक, दूसरा ९ से १२ तक ]. जीवप्राई मृदीतुकामः — जिवंत पक्षडण्याची इच्छा करणारा. [ जीवंत पक डने की इच्छा रखनेवाळा ]. अत्रा गृह्यतेऽयं गृहीत:—इथे पकडतों, हा पक्रहला. [देखो यह पक्रडा गया, इसको मैने पक्रड लिया].विप्र-क्रष्टान्तर: संवृत्त:-पार दूर झाला. [ बहुत दूर हुआ ]. प्रयत-ब्रेक्षणीयो में दुरासदे। भवेत्-- (फार) कष्टार्ने पाइण्यालायक [झाल्यावर] मला तो मिळण्यास [फार] कठिण होईलः [ बहुत कष्ट से देखने छायक होनेपर उस का मुझे मिळना कठिण होजायगा]. शरव्यमकरोत्-(बाणाचें) छक्ष्य केलें. [बाणका बेध्य बना दिया ]. मृगसहचरी..... चक्षुरयच्छत्--इरणीची पळणाऱ्या काळविटावर व धनुष्य सज्ज केलेल्या राजा-बर एकदम नजर भेली. [भागत हुए हरिण व धनुष्य को चढांथे हुए राजापर हरिणी की दृष्टि अकस्मात् पडी ]. बाणपथवर्तिन:---बाणाच्या मार्गात असटेल्या. [बाणके मार्ग में रहा हुआ.]. विद्रवतस्तस्य धराष्यकाभितेत्रामवत् — पळतां पळतां भुई सुद्धाः त्याला जणू थोडी झाली. [दौडते दौडते थोडी ही जमीन को तय कर सका]. इतश्चः....गतः — इकडे चंचल लक्ष्या-बर सुद्धां बाण चुक्रका नाहीं (है पहुने) राजाचा आनंद गा-

नांत माथेनास झाडा. [इधर चंचळ ढक्ष्यपर भी बाण के नहीं चूकने से राजा हुए से न समागया ] किन्धे कारियत्वा—खांधा वर देववून. [खंदेपर रखकर ]. कारियत्वा—(कृ) प्रयोजक ल्यबन्त. क्षितिपस्तापादन्तः शल्य इवासीत् नराजास (तर) दुःखामुळे इद्यांत बाण घुसल्यासारखें क्षोऊं छागछे. [राजा को दुःखके कारण इदय में बाण (चुमने) जैसी पीडा हुई]. तस्य चेती मृगयाविक्रवं संवृत्तम् — त्याचे मन शिकारिविषयी विदून गेळे. [ उसके मनमें शिकारके संबंधमें तिरस्कार उत्पन्न हुआ ]. विप्र-ितसारवृत्तिरमवत्—पश्चात्तापयुक्त झाळा. [पश्चातापसे युक्त हुआ ].

राजा चलाविचल मनानें चिन्तातुर झाला. [राजा डांबाडोल चित्तसे चितामें मग्न हुआ ]. काञ्चनमयः पुरुषो घटापितः— से याचा पुतळा बनिवला, [सोने का पुतला बनवा दिया ]. दापितम्—(दा) प्रयोजक कर्मणि भू. धा. वि. देवविलें. [दिलाया ]. कर्णे कृत्वा बाचंयमोऽभवत्— ऐकून स्तब्ध राहिला. [ सुनकर रहब्ध रहा ]. तज्जनकायत्तमकरोत्— त्याच्या विडलाच्या स्नाधीन केलें. [ उस के पिता के आधान किया ].

90

सर्वाधिकरिकं स्थानम्—मुख्य अधिकाराची जागा ग्हणजे मुख्य मंत्रिपद. [सर्वाधिकारीका स्थान अर्थात् मंत्रिपद]. चतुरङ्ग-बलान्वित:—चतुःग सेनेने युक्त. [चतुरंग सेनासे युक्त]. विनि-विषय— (वि + िस् + विष् ) ल्यवन्त, ठार म रून. (जानसे मारकर). प्रामृतीकृत:—न्विप्रयोग; नजराणा केला. [मेंटको समर्पण किया]. असह्योऽरिगजस्य....पराक्रमः— तुझा सिंहाप्रमाणें असल्लेला पराक्रम राजुरूपी हत्तीनां सहन (होत)नाहीं [सिंहके समान सहनेवाला तुमारा पराक्रम राजुरूपी हाथियोंको असह्य हैं].नुरतेरिचत्तं बद्धमात्मिन.मंत्रिणा - प्रधानाने राजाचे मन आपल्या ठिकाणीं बांधलें म्हणजे राजावर त्याने आपली छाप बस्विली. [मंत्रीने राजाके चित्त को अपने में बद्ध किया अर्थात् राजापर अपना प्रमाव द्याला]. पुरात्ममानमंगस्य वैरिनयीतनम्—पूर्वी झालेल्या आपल्या अपनाचा सूड उगविण्यासाठीं. [पहिले किये हुए अपने अप-

मानके बदला छेनेके छिए ]. पूर्वी हा बलि श्री वर्म राजाच्या पदरा असतां तेथे अकंपनाचार्यनें त्यांस जिंकल्यामुळें राजानें बलीस इांकळून डाविलें. या याच्या अपमानामुळें तो मुनीवर सूड उग-विण्याचा विचार करीत आहे. ( पूर्वमें यह बाले श्रीवर्म राजाके पास था, तब अंकपनाचार्य के साथ उसका वादाविवाद हुआ; उस में बिछ के पराजित होनेपर राजाने उस को राज्यसे निकाल दिया इसिंटए इस अपमान का वह बदछा लेना च हता है ). राजाहं शब्दमात्रेण-मी (फक्त नामधारी राजा आहे. [ मैं (केवळ) नामवारी राजा हूं ]. मत्सकाश'द्....गच्छित—याचक माझ्यापासून आपलें इन्छित पूर्ण झाल्याशियाय दुसरीकाडे जात नाहीं. (याचकगण अपने मनोरथ की पूर्ति हुए विना भेरे पास से अन्यत्र नहीं जाते ). न्यपातयत्—(नि+पत् ) प्रयोजक प्रथमभूत तु. पु. ए. पाडले. [ िशया ]. प्रावेशयत् – [ प्र+विश् ] प्रयोजक प्रथम भूत तृ. पु. ए. प्रवेश करावयास छ।विछे. [ प्रवेश कराया ].

1 3

महाद्याति: — [महती द्युतिर्थस्य | ] मोठा तेज:पुंज (महा-कांतियुक्त ). आसीकृत्य — चित्रयोग; आपलेसें करून. [अपने वश कर ]. सुदर्शनं चक्रम् —सुदर्शन नागचें चक्र; चक्रवतीला चौदा रत्नें प्राप्त होत असतात. त्यापैकीं हें एक चक्र रत्न होय. [सुदर्शन नामक रत्न । चक्रवर्शिको १४ रत्न प्राप्त होते हैं उनमें से यह एक चक्ररत्न ]. चक्रमम्बरमणे....परिलाबते सम — सूर्यनिवा-

प्रमाणे आकाशांत्न कोंबक्क लागके. [स्थिबिब के समान आकाश में इटकने छगा ]. एकोनशतम् — नव्याण्णव. [ नव्याण्णवे ]. तिस्मिनिनते शेषा जिता एव ---त्याला जिंकले असतां बाकीचे जिकल्यःसारखे [च] आहेत. [ उर्ने जीतने पर बाक्षी को जीतने के समान [द्दी] है ]. विश्वस्थकातपत्रं प्रभुत्वम्-एक छत्र।खाळील जगाची माक्षीं. जग के एक छत्राधिपत्या. श्रीबाहुबिलने विस्षृष्टवान्-बाहुनकी स्वामीकडे पाठविकें. िबाहुनकी के तरफ भेजा ]. विस्-ष्ट्रवान्—( वि+सृज् ) कर्ति। भूत धाः विः पुं प्रत्यः संदेश-मन्तरेण .....कृतः — निरोप बाहुबडी स्त्रामींना कळितिछा. [ यह वृत्तांत बाहुबळी स्वामी को मालुम कराया ]. निरीक्ष्य- (निर्+ इक्ष् ) ल्यबन्त अव्ययः पाहून (देखकर् ). अस्मद्राज्यस्य ..... प्रभवति— आमच्या राज्यावर भरत राजाची केव्हांही मालकी [असणार] नाहीं. [ हमारे राज्यपर भरत की कभी भी सत्ता नहीं रह सक्छे ]. सन्नाहियतुम्— सज्य करण्यासाठीं, ितयार करने के लिए ]. संप्रामियतुम् — नामधातु तुबन्त अन्ययः; स्ट-पपासाठीं. [ टडने के छिए ]. प्रयुक्तया-[ प्र+युघ् ] इच्छादर्शक बि. पुं. तृ. ए. (तुंबळ) युद्ध करण्याच्या इच्छेने हि युद्ध करने की इन्छ। से ]. संप्रधार्य----निश्चय करून. [ निश्चय कर ]. चरमाङ्गधरौ---अंतिन शरीर धारण करणार अर्थात् त्याच जन्मांत मोक्षास जाणारे. [ अन्तिम शारीर को धारण करनेवाळे अर्थत् उसी भवसे मुक्त होनेबाछे ]. आप्यति—-आप् ( ५ उ.)

दितीय भविष्यकाल तृ. पु. ए. भिळशील. [ मिळायगा ]. अधि-वक्षस्तठम्—[वक्षसः तटम् । वक्षस्तढे इति । ] छातीच्या प्रांता-वर. [ छातिके भागपर ]. हेळ्या—सहज, छीळेने. [ सहज ]. विलक्षतामुपगतः—खजील झाला. [ शर्मिंदा हुआ ]. विगर्हयन्-( वि+गर्ह् ) कर्तिरे वर्तमान था. ि. पुं. प्र. ए. निंदा करणारा. [ निंदा करनेवाला ].

### 

पदबंध कीण ? [ एक अक्षरसे गानित पदबंध कीनसा ? ].
तथा केनाखिलार्थहक् — तसं (च) सर्त्र पदार्थ कशाने समजतात ?
[ (सब) पदार्थ किससे जाने जाते है ? ]. रुचिहा— ( रुचि हत्त्रसो । ) रुचि नाहींशी करणारा [ रुचिको नष्ट करनेवाला ].
का हता तारानिस्त्रना—कोणते वाद्य वाजिवले असता उच स्वर उत्पन्न होतो ? [ किस बाजे को बजाने पर उचस्वर की उत्पत्ति होती है ? ]. भवति—याचे तीन अर्थ; (१) भवति—वाई साहेब ! (२) भवति—(भू) वर्तमान तृ. पु ए. आहे. (३) भवति—नक्षत्रायुक्त. [ भवति शब्द के यहांपर तीन अर्थ हैं। (१) हे देवि ! (२) कियापद (भू) वर्तमान तृ. पु. ए. (३) नक्षत्रायुक्त.

#### 55

विश्वनंदिनामा--(विश्वनंदी नाम याय ।) शिश्वनंदी नांवाचा. [विश्वनंदी नामका].कतिप्यरह्योभि:—कित्येक दिवसांनीं. कितने ही दिनोंके बाद ]. विधापितम्—(वि+धा) प्रयोजक कर्माण भू. धा. वि. करविछे. [ कराया ]. केछि कर्तुं कीडा करण्या साठाँ.[ क्रीडा करनेके छिए ]. स उत्ताम्यता.....नापारयत्— त्याच्या उचंबळहेल्या मनांत कुत्रहरू मावेनासे झाले. [उनके उत्सा इयुक्त मनमें कुत्र्हल समा नहीं गया ]. दर्शनलोभेनाक्षित हृद्य:-पाइण्याचें छोभाने ज्याचें हृद्य भरून गेलें आहे. [ दर्शनके छोभ से जिस का इदय भर गया है ] इयता काछेन-इतका वेळ. [ इतना समय ]. भे चक्षुर्भोचरमपि न प्रापित:—माइया डोळगंच्या टापूंत आणला देखील मिरी नजरके सामने भी नहीं आया ]. अनात्मीकृतवत: ---आप-छेसे न करणाऱ्या.[ अपने स्वाधीन नहीं करनेवाछे]. प्रदापितुम्-( प्र+दा ) प्रयोजक तुबन्त अन्यय, देवविण्यासाठीं. [ दिलाने के लिए ]. सकैतवम्—धूर्ततेनें, कपटानें.[ कपटसे ]. प्रतिपक्षमप्राप्य .....तिष्ठति--इतका वेळ शत्रु न मिळाल्यामुळें माझा कम या (दोन) बाहूंमध्यें (तसाच) दडून राहिला [ इतने समयतक रात्रुओंके नहीं मिलनेसे मेरा पराक्रम इन (दोनों) बाहुओं में ही छिपकर रह गया है]. अयं च मे ....रेप्पियतुम्-पराक्रम गाजिंवण्याची हीच वेळ आहे. पराक्रम दिखाने के छिए यही

समय है 1. आरोपयितुम्—(आ+रुड् ) प्रयोजक तुबन्त अव्ययप्रत्यक्षिकरोतु—व्यिप्रयोग; पाड्रावा. [देखें ]. प्रस्थापितवान्—
(प्र+स्था ) प्रयोजक कर्तिर भू. धा. वि. पुं. प्र. ए. रवाना केलें,
पाठिवले. [भेजे] सपत्नःप्रवणीकृतः—रात्रूप नमिवले. [रात्रुको वरा
किया]. अप्रतिरथः—(न प्रतिरथो विद्यते यस्य ।) असामान्य
योद्धा. यत्रा वित्तवृत्तिर्मम त्रपते...........स्थितम्—जें कार्य
करण्याविषयीं माझें मन लाजतें, तेंच कार्य दैवानें माझ्यापुढें आणून ठेविलें अ'डे. [जिस कार्य को करने के लिए मेरे
मन में लज्जा है उसी कार्य को दैवने लाकर मेरे सामने उपस्थित
किया है ]. अनुष्टातव्यम्—(अनु+स्था) विद्यर्थ विशेषण—
करावें. [करें ]. तरसा—वेगानें. [वेगसे ]. अन्तकानिभम्—
(अन्तकेन अन्तकस्य वा स्ट्रास्तम्।) यमाप्रमाणें. [ यम केसमान ].

88

पतन्तं वारणीसङ्गात्—(१) दारून्या सहवासाप सून पडणाऱ्या (२) पिचमिदिशेन्या सहवासःपासून पडणाऱ्या. [ (१) मद्यके सह-वास से पडनेवाला, (२) पश्चम दिशाके सहवाससे पडनेवाला ]. विभ्यदिवैनसः—जणूं प पापासून भिणारा. [ मानो पाप से डरनेवाला ]. हि फकरणारुतै:—भुंग्यांच्या करणास्पद गुणगुणण्यांनी. [ मोर के करणास्पद गुनगुने से ]. आरक्तच्छितिः— (आरक्ता छिविरस्याः सा । ) अत्यंत तांबडा कांति जिन्नी आहे अशी.

[ अत्यंत ठाळ हे कांति जिसकी]. मूर्च्छन्— मूर्च्छ ( १ प.) वर्त. था. वि. पुं. प्र. ए. वाढणारा. [ बढने वाळा]. कृत नु-मरणामिच—( मरणमनु । कृतमनुमरणं यथा सा।) सती गेळेळी... [ सती गई हुई ].

and the second s

वनवासं निस्तीर्य-वनवास पार पाइन, वनवास संपवून [ वनवास पूर्ण कर ]. निर्तार्य—( निस् + त ) लथकत— पार पाइन, संपवून. [ पार कर ]. भुक्जानः — ( भुक्ज ) वर्त. थाः थिः पुं. प्र. ए. भोगणहाः [ भोगनेबाला ]. अत्यवाहयत्-(अति + वह् ) प्रयोजक प्रथम भूत. तृ. पु. ए., घालविके. [ गमाया ] पूरियतुकामो ( पूरियतुं कामो यस्य सः । ). पुर-विण्याची इच्छा ज्याचा आहे असा. पूर्ण करने की इच्छा है जिसे ]. मतिमधत्त-विचार केला. [विचार किया ]. अत्याज-यत्—( त्यज् १ प. ) प्रयोजक प्रथम भूत. तृ. पु. ए. सोड-विलें [ खुडा दिया क्रिमक्तकण्ठम् — ओक्साबोक्सी, [ जोर जोर से ]. त्याथितान्तरोऽभवत् स्याच्या हृद्याला घरं पडली. [ उस के हृदयमें अत्यधिक दुःख हुआ ], सुतदयम् ( सुत्योर्द्वयम् । ) दोन मुळे. [दो पुत्र]. सूर्वापि विद्या निजोष्ठगता कृता—सर्व विद्या तोंडपाठ केल्या. [संपूर्ण विद्यावों को कंठगत किया ]. महतः कुत्हरेन कृतं पदम् मोठें कौतुक उत्पन झालें. अयधिक कुल्ह्ळ दुत्पन हुआ ]. बनवासादारम्य सीतात्यागं यावत्—वन- वासापासून सितेच्या त्यागापर्यंत. [ वनवास से छेकर सीतात्याग तक ]. त्वय्यपराद्धोऽस्ति प्रभू रामचन्द्रः—रामचन्द्र प्रभूनें तुझा गुन्हा केळा आहे. [ रामचन्द्र प्रभू ने तुमपर अपराध किया है ]-प्रत्यायितृम्—खाजी पटविण्यासाठीं. [विश्वास दिळाने के छिए]. युद्धस्य परिपन्थिनी मा भव — युद्धाच्या आड येऊं नको. [ युद्ध में विध्न मत करो ].सीताया निरुक्तया अपि—सत्यष्ठी; सीता अडवित असतांना सुद्धां. [ सीताक रोकने पर भी ]. बद्धपरिकरी—कमर बांधून. [ कमर कसकर ].

१६

पितापुत्राणाम्— (पिता च पुत्रो च तेषाम्।) बापमुळांचें.
[ पिता पुत्रोंका]. दिदक्षुः—(दश् १ प.) इच्छादर्शक ली. प्र. ए.
पाइण्याची इच्छा कर्रणारीः [ देखने की इच्छा करनेवाळी].
तुल्यप्रतिदृद्धि— इमान योद्ध्यांची. [ समान सोद्धाओंकी ].
पृत्योगींचरं नेतुम्—टार करण्यासाठीं. [ मार डाळने के लिए ].
संदेहदोळामारोहत्— संशय उत्पन्न झाळा. [ संशय उत्पन्न हुआ].
धृतिमयटम्ब्य—धर्य धरून. [ धर्य धारणकर]. युद्धाय सनद्धोऽभनत्— टढाईस तयार झाळा. [ युद्ध के लिए तथ्यार हुआ].
बावापृथिव्यी——( बीश्वा पृथिवी च। ) आकाश आणि पृथिवी.
[ आकाश और पृथिवी ] स्यापूरवन्ती—— ( वि +आ + पूर् ) वर्त. धा. वि. जी. प्रत्यार सन्दिली. [ व्याप्त होनेवाळी].
िनरवापयस्——( कि स्नप्) प्रयोजक भूत. तृ. पु. ए. शांत

केलें. [ शांत किया ]. प्रमेष्ट्स्य परां कोटिमगती—आनंदाच्या उच्च शिख्यावर गेले ह्मणजे अत्यंत आनंद झाला. [ आनंदकी पराकाष्ठाको प्राप्त किया ]. स्नेह्नाभ्यष्यन्दत—प्रेमानें दवलें. [प्रेमसे द्रवीभूत हुएं. अभ्यष्यन्दत—( अभि+स्यन्द् ) प्रथमभूत नृ. पु. ए.

#### 20

उत्सृजन्ती—( उत् + सृज् ) वर्तमान धा. वि. स्री. प्र. ए-सोडणारी. [छोडनेवाडी]. चिन्ताज्वरप्रसवभूमि:— काळ नीरूपी तापाच्या उत्पत्तीचें माहेरघर. [चितारूपी ज्वर को उत्पन करने के छिए जन्मभूमि ]. क्षणसखी-औट घटकेची मैत्रीण. [ कुछ क्षण की सखी ]. कलुषीकरोति —िचप्रयोग, मळकट बनवितें. [ मिलन बनाता है ]. सूतवत्—पान्याप्रमाणें. [पारे के समान ]. सकटनृपतिस्वैरिणीवृत्तिभाजः—(सक्छैः नृपातिभिः (सह) स्वैरिणीवृत्तं भजते या तस्याः । ) सर्व राजेलोकांबरोबर स्वैराचार धारण कर-णाऱ्या. [ सर्व राजाओं के साथ स्वेच्छाचार धारण करने बाछी ]. सकिचने भवति चाटुतापात्राम्-श्रीमंताची खुषमस्करी करितो. [श्रीनंतों की खुशामद करते हैं]. सुखोत्सगोपायविधी च बिष्टि:— आनन्दोत्सवाच्या उपायांत विष्टि नांवाच्या करणाप्रमाणें असलेली. ( विष्टि हें ज्योतिषशास्त्रांत ७ वें कारण आहे. हें करण सुखाचा नाश करितें. [ आनन्दोत्स को उपायमें बिष्टि नाम के करण के समान रहनेवाली ( ज्योतिष शासमें विधि नामक सप्तम करण है. यह

सुलनाश क है ऐसा माना है.)] नीरोषित या:—पाण्यांत राह-ण न्या. [पानी में रहनेवाले]. प्रणयानुबन्धः—अत्यंत प्रेम-[अत्यधिक प्रेम]. उज्जासयति—(उत् + जास्) नाश करितें. [नाश करता है]. महैरिणीपितः—मास्या वैरिणीचा नवरा. लक्ष्मीची वैरिणां सरस्वती अथवा विद्यादेवी होय. [मरी वैरिणीके पाते. लक्ष्मी की वैरिणां विद्यादेवी होय. [मरी वैरिणीके पाते. लक्ष्मी की वैरिणां विद्यादेवी हो ]. अनन्यगतिः—दुपरा इलाज उपाला नाहीं असा. [नाइलाज].

25

साध सौभद्र ! साध— शावास ! अभिमन्यू शावास !

[ शाहवास ! अभिमन्यु ! शाहवास ! ] सौभदः— ( सुभद्राया अपत्यं पुमान् । ] सुभद्रचा मुख्या अभिमन्यु . [ सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु ] युधिष्ठिर— ( युधि स्थिरः । ) धर्मराजा. [ धर्मराय ].

कः काळः समरगतस्याभिमन्योः— अभिमन्यु बाळाळा समरांगणांत जाऊन किती तरी वेळ झाळा आहे ! [ अभिमन्यु बुमार को युद्ध भूमें में जाकर कितनी ही देरी हुई ] तत्रत्यस्य— तिथें असळेल्या. [ बहांगर रहे हुए ]. उपचिध्ध च्य्या— माहिती भिळवून; खबर घेऊन. [ खबर केकर ]. समरगोच्यं पृच्छ— युद्धाची माहिती विचारा. [ युद्ध के वृत्तांत को पूछी ] प्रकृतिदुर्जिलेतस्य—जात्याच खोडकर. [ स्यभावसे ही हठ करनेयाचा ]. शरधारावर्षी—वाणांचा वर्षाव करणारा- [ बाणकी वर्षा करनेवाचा ]. अभियुक्तः— ( अभि+युक् ) हुन्नाः

·चढविला. [आक्रमण किया ]. वलायवितम्— (परा+अय्) अयोजक कर्मणि भू. धा. बि. पळिवलें. [ भगाया ]. घात्मियतुं— ( ६न् ) प्रयोजक तुबन्तम—ठार करण्यासाठीं, मारनेके छिए।. मातें करोषि- एक्ष घारतोस. [ रुक्ष देते हो ]. ताताधिक्षेपमुखर तात! अहो बाबांची निदा करण्यांत वाचाळलेले काका ! [ दादाकी निंदा करनेमें पर्वाण काका ]. आयोद्दुम्—(आ+युध्) लढण्यासाठीं. [लडने के लिए ]. सिंहनादेन गार्जितुं प्रवृत्तः-सिंहगर्जना करूं लागला. [ िह गर्जना करने लगा ]. समवधूय — (सम् + अव + ध्) ल्यबन्त — नाहाँसे करून-१ नष्ट कर ]. जातमन्युना-(जातो मन्युर्थस्यतेन ।) रागावलेल्या. [ कोधित हुआ ]. कुमाराभिमुखी—अभिनन्युकुमाराकडे. [ अभि-मन्युकुमार की तरफ ]. अद्रावयत्—(द्रु) प्रयोजक प्रथम भूत तृ. पु. पु. पळविछे. [भगाया]. ससप्तरात हैन्यः—सातरों छोकांच्या सैन्यासह. [ सात सौ योद्धांनों की सेना के साथ ]. पुरन्दरपुरा-विधिः कृतः — इंदाचा पाहुणा केला म्हणजे स्वर्गास पाठविलें, ठार मारिलें. इंद्र का महमान बनाया अर्थात् स्वर्ग को भेज दिया, मार डाला ]. अश्वत्थामानं विद्रावय— अश्वत्थाम्य ला पळव. [ अश्वत्यामको भगावो ]. अरातिमर्दनः — रात्रुंचा नारा करणारा-[ रात्रुओं का नाश करनेवाला ]ः 

स्ताप्वस्म वावरतः [ वबराते हुए ]. जोषमारसे गण

बसतोस. [ चुप बैठते हो ]. मदक्कालनो।चित— माझ्या मांडीवर काड पुरविण्यास योग्य. मेरी गोदपर खिळानंको लायक ]. शांतं पापं शांतं पापम्--इडा पिडा टळो. [ आपात्ते दूर होओ ]. सततावियुक्तम् - - नेदमी जवळ असलेल्या. इमेशा पास में रहे हुए ]. अस्मत्कुलान्तकरणम्-आमचा वंशाचा नायनाट करणारे. इमारे वंश का नाश करनेवाला ]. वि।नेपातिते-(वि+नि+पत्) प्रयोजक कर्मणि भू.धा.वि. पुं. स. ए. निःवात केला असतां. [न श करनेपर ]. न श्रीष्ठं गतमूर्क्क आसीत्:—लवकर त्यांची मून्छी संपली नाहीं. [ उसकी मून्छी जल्दी खतम नहीं हुई ]. लन्यावकाराः —संधि साधून. [मौका पाकर ]. धन अयि विंशोष-( धन अथेन धन ज्जयस्य वा निर्विशेषः (निर्मतो विशेषो यस्म त्।) तत्सम्बुद्धौ ।) अर्जुनाहून निराळा नस्टेला! अर्जुनसे अभिना। पर्याप्तनेत्राम्—टपोरे डोळे ज्यांत आहेत असे. [ वडी आंखें जिसमें हैं ऐसे ा. प्राणापद्वारपरिवार्तितहाष्टि—प्राण घेण्याच्या वेळी वळिविळी आहे राष्ट्र ज्यामध्यें असें.[ प्राण इरण के समय में फिरिया है दृष्टि जिस में ].

30

स्थिजनप्रमदावहाः—सर्व टोकांना आनंददायक. [सक्को आनंददायक]. नवसुधाविशदाः—नवीन अमृतादमाणे १व छ [नवीन अमृत के समान स्वच्छ]. अपोज्झिति—(अप्नेउच्झ्) सोडते, टाकते. [छोडता है]. समग्रशशाङ्ककरान्दितः— पूर्ण

चंद्राच्या किरणांनी युक्त. [ पूर्ण चंद्रके किरणसे युक्त ]. अनंत-चतुष्टयवैभवम्—अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन. अनंत व वीर्य अनंत सुब रूप वेभव.

२१

अहंकारिवहीनस्य-प्रयत्न न करणाऱ्या. [प्रयत्न नहीं कर-नेवाला ] प्रख्यापयन्ति - ( प्र + ख्या ) प्रयोज्ञ क वर्तमान तृ. पु. ब. [ प्रसिद्ध करते हैं ]. प्रवादं मा गाः-बेसावध राहूं नकोत. [ प्रमाद मत करो ]. शेवालशालिन्युपले- शेवाळानें शोभिवंत दिसणाऱ्या दगडावर. । शेवालसे शोभित होनेवाले शिलातटपर रे. स्वर्णादिश्रागाप्रम्— मेरुपर्वताचें शिखर. मेरुपर्वत का शिखर ]. उपालब्धुम्-निंदण्यासाठीं. [ निंदा करने के लिए]. सुरभीकुरुते-चित्रयोग; सुगंबित करतें. [सुगंधित करता है]. स्वाः परे च विकुर्वते-सङ्खे व परके सुद्धां बदलतात. [ अपने व दुसरे भी बदल जाते हैं ]. कर्णाभ्यर्णे— कानाजवळ. [ कान के पास ]. जातिने -- ( जाता निद्रा यस्य । तिसन् । ) झोपछा असतां. ! सेते हुए ]. बन्धुग्प्रणमन्— भावानें ( जर ) नमस्कार केला नाहीं (तर). [ भाईने (यदि ) नमस्कार नहीं किया (तो ) ]. ज्येष्ठाया:- ज्येष्ठा नांवाची एक देवता, तिच्यापासून. ज्येष्ठा नामकी देवता, उस के पास से ]. वर्षिष्ठी रोगीक्षुरिव--अगदी जुनाट व रोगट उसात्रमाणें. [ बिलकुल पुरानें व रोगी इसु के समान ]. उदन्यन्—तहानलेला. [प्यासे]. अनियतगातिसर्गे—

ज्यांच्या नेहमीं आक्रमणाचा नेम नाहीं अशा. [ जिसके आक्रमणका कोई नियम नहीं ], तुङ्गधाम्नोऽपि-मोठ्या पराक्रमी. विडे परा-कमी ]. अबद्धाः पुढाकाः – [ मूद ] न केलेली भातांची शितं. [ खिले हुए चावल के दाने]श्वयथुसंभवा स्थूलता—मूर्जेमुळे आलेला लहपणा. [ सूजनसे आया हुआ स्थूळपना ],प्राशप्रान्तः—भाल्याचे टोंक. [ भालेकी नोक. ] नाकिमार्गस्थितः—देवांच्या मार्गात असळेला म्हणजे आकाशांत. दिवोंके मार्गमें स्थित अर्थात आकाशमें ]. कण्टिकिनो तरून् बहिनियमयन् —कांटेश ज्ञाडांना बाहेर बांधणारा. [कांटेदार वृक्षोंको बाहरसे बांधनेवाला ]. कण्टिकनः — हल्क्या रात्रृंना, तुच्छ रात्रुंबोंको. ]. काल्ययसं.... .....रसयोगतः— काळे छोखंड (सुद्रांः) सिद्ध्रसाच्या सहवासानें सोनें बनतें. ि सिद्धरसके संवर्गसे छोहा भी सोना बनजाता हैं ]. मृतिहेतुः..........विषदायकः- गुळानें मरतो त्याला विष चावयास कशास इवें ? [ जो गुडसे मरता है उसे विष देने की क्या जरूरत है ? ]. स्रक्पुष्पमिव—माळेतील फुलाप्रमाणें. [ मालाके फूलके समान ]. गुणेषु—(१) शत्रूंचा वध करेंण वगैरे गुणांनी युक्त [लोक्नांवर] (२) दोशी विषयी.[ (१) शत्रुओंका वध करना वगैरे गुणोंसे युक्त छोगोंपर (२) डोरेके विषयमें ]

100 Significant intermediate

## शब्दरत्नाकरः

Andandar Carano Cara

| संस्कृत.     | मराठी.                | हिंदी.             |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| अगार         | (न.) घर.              | घर।                |
| अग्रज        | ( पु. ) वाडिङ्गाऊ.    | बंडा भाई।          |
| अङ्ग         | (पु.) मांडी.          | जंघा ।             |
| अङ्गराज      | ( पु. ) कर्ण.         | अंगदेशका राजा 🕨    |
| अङ्गिन्      | (पु.) प्राणी.         | प्राणी ।           |
| अङ्गुली-क्रि | (पु.) करंगुळी.        | उंगुची ।           |
| अचर्म        | (वि.) श्रेष्ट.        | श्रेष्ट ।          |
| अर्च् (१     | ,१० प.) पूजा करणें    | पूजन करना.         |
| अच्छ         | (त्रि.) स्वच्छ.       | निभेछ ।            |
| अञ्चळ        | (पु.) पदर. [वस्नाचा]. | वस्रका छोर पला.    |
| अन्तक        | ( पु. ) यम.           | यम ।               |
| अर्थ्        | (१∙आ.) मागणें.        | मांगना, याचना करना |
| अद्वितीय     | (वि.) एकटा.           | अकेला।             |
| अधिष्ठान     | (न.) गांव.            | शहर, स्थान ।       |
| अध्वग        | ( ९. ) वाटसरू.        | वटोही ।            |
| अध्वन्       | ( पु. ) रस्ता.        | रास्ता, राह्       |

4

| संस्कृत - | 145 F.  | मराठी. 👾        | हिंदी.              |
|-----------|---------|-----------------|---------------------|
| अन्तरेण   | ( अ. )  | शिवाय.          | सिवा, विना।         |
| अन्सिम 🧼  | (वि.)   | शेवटचा-ची-चें•  | आर्वारका-की-के      |
| अनिपित्त  | (बि.)   | अपशकुन          | अपस्गुन ।           |
| अनुकम्पा  | (स्री.) | दया.            | दया                 |
| अनुकोश    | ( 3. )  | दया.            | दया ।               |
| अनुग      | (3.)    | सेवक.           | सेवक ।              |
| अनुबन्ध   | ( 9. )  | आप्रह, आसिक.    | हठ, आप्रह, [द्वाव]  |
| अनुभाव    | ( 4. )  | प्रभाव,         | प्रभाव, रुआव, साख,  |
| अनुश्य    | ( a. )  | पश्चात्ताप.     | पथात्ताप ।          |
| अनुष्पन्  | (वि.)   | ऊन नसळेळा, थंड. | ठंडा ।              |
| अपदेश     | ( 4. )  | निमित्त.        | बहाना, कारण।        |
| अपसर्प    | ( q. )  | दूत.            | द्त ।               |
| अब्धि     | (3.)    | समुद्र.         | समुद्र ।            |
| अभिनिवेश  | ( q. )  | आग्रह.          | आप्रह, इठ ।         |
| अभिमेत 🏸  | (वि.)   | इष्ट.           | अभिङ्गषित, इन्छित । |
| अभ्यर्ण   | (वि)    | जवळ.            | नजीक ।              |
| अम्बर     | (न.)    | आकाश.           | आकाश, नभ।           |
| अम्बुधर्  | ( g. )  | मेघ.            | मेघ ।               |
| अम्बर्गणि | (g.)    | सूर्य.          | सूर्य,              |
|           | (स्री)  | _               | मां, माता । 📖       |
|           | ,       |                 |                     |

| संस्कृतः |           | मराठी - विकास    | हिंदी.             |
|----------|-----------|------------------|--------------------|
| अम्बु    | ( न. )    | पाणी.            | पानी ।             |
| अम्बुद   |           |                  | मेह, बादछ।         |
| अम्बुज   | ' ( न. )  | कमळ.             | कमल                |
| अम्भोजिन | ी (स्री.) | कमालेनी.         | कमल।               |
| अयस्     | ( न. )    | छोखंड.           | छोहा ।             |
| अराति    | ( 4. )    | शत्रु.           | शत्रु ।            |
| अरुन्तुद | (वि.)     | मर्भेद्क.        | मर्मभेदक ।         |
| अलम्     | ( अ.)     | पुरें.           | बस, काफी, अलम् 🖡   |
| अछि      | ( g. )    | भुंगा.           | भोर ।              |
| अवन      | ( न. )    | रक्षण.           | रक्षा।             |
| अवनि     | (स्रो.)   | पृथ्वी.          | पृथ्वी ।           |
| अवहित    | (वि.)     | टक्ष देणारा,     | लक्ष देनेवाला।     |
| अभ्      | (५ आ.)    | उपभोगणें.भिळविणे | ं. बार २ भोग करना- |
| अस्      | (84.)     | फेकणें.          | फेंकना।            |
| असहिष्णु | (वि.)     | न सहन करणारा.    | न सहनेवाला ।       |
|          |           | प्राण.           |                    |
| अहन्     | (न.)      | दिवस.            | दिन।               |
| अहि      | ( y. )    | साप              | सांप, सर्प।        |
| अह्      | (१ प.)    | योग्य असणे.      | योग्य ।            |
|          |           |                  | वस्र. दामन ।       |

## - 666-

| संस्कृत | 4,500          | मराठी.            | ाहेंदी.              |
|---------|----------------|-------------------|----------------------|
| असिन्   | (书。)           | डोळे.             | आंख ।                |
| आखु     | (4.)           | उंदीं.            | चूहा ।               |
| आगम     | ( 4.).         | शाब.              | शास्त्र ।            |
| आतपत्र  | ं ( न. )       | छऽी.              | छाता, छंडा ।         |
| aldal   | ( g. )         | बाजार.            | बजार, हाट।           |
| आप्त    | ( 4. )         | बन्धुवर्ग.        | आतेष्ट, भःतृत्रर्ग । |
| आमिष    | ( न. )         | भोग्यवग्तु, मांस- | भोग्यवग्तु या मांस । |
| आयत     | (वि.)          | स्वार्धान.        | खाधीन ।              |
| अर      | ( न. )         | धात्र [चाकाची].   | धाव [ चक्रपरिधि ]    |
| आराम    | ( g. )         | बगीचा,            | बगीचा, बाग।          |
| आछाप    | ( 3. )         | भाषण.             | बातचीत, वार्ताखाप ।  |
| आशिस्   | (क्षी.)        | आशीर्वाद.         | अशाषि, आशाविदि।      |
| आशीविष  | ( g. )         | alq.              | सांप, सर्प।          |
| आशु     | ( अ. )         | छवकर.             | शीव्र, जल्दी । 🕜 🤺   |
| आग्रुग  | (, A· )        | बाण.              | बाण, शर ।            |
| आस्     |                | बसणें.            |                      |
| आसार    | (3.)           | वर्षाव.           | वर्षाव, वर्षा।       |
| आस्था   | ं(बी.)         | काळजी.            | चिता। 🧸              |
| आस्य    |                | ·                 | मुंह, मुख।           |
| वास्वाद | (: <b>A·</b> ) | रुचि.             | रुचि, स्वाद ।        |

| संस्कृत.     | मराठी.                  | हिंदी.                |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| आह्व         | ( पु. ) युद्ध.          | युद्ध ।               |
| इ            | (२ प.) जाणें.           | जाना ।                |
| इच्छु        | (वि.) इन्छिगारा.        | इच्छा करनेवाला ।      |
| इन्दुः       | . (पु.) चन्द्र.         | चन्द्र, चांद ।        |
| इसु          | (पु., ऊस.               | ईख, गना।              |
| इस्          | (१आ₊) पाइणें.           | देखना ।               |
| ईक्ष् [प्रति | ] (१आ.) वाट पाइणें.     | बाट जोहना।            |
| <b>च्य</b>   | (वि.) भयंकर.            | भयंकर, भीतिकर।        |
| उचै:         | (क्रि.वि.अ.) मोठ्याने.  | जोर से।               |
| उपर          | (पु.) दगड.              | पत्थर ।               |
| उत्पछ        | ( त. ) कमळ.             | कमल ।                 |
| वत्सृष्ट     | ( उद् + तृज् भू धा, वि. | धात्र्वें )           |
|              | टाकलेग                  | . छोडा हुआ, फेंका हुआ |
| उदर          | ( न. ) पोट.             | पेट ।                 |
| उनुङ्ग       | (बि.) ऊंच.              | ऊंचा।                 |
| उदन्त        | ( पु. ) इकीकत.          | समाचार, वर्तमान ।     |
| उदन्यन्      | ( पु. ) तहानचेळा.       | प्यासा ।              |
| ऋते          | (अ.) शिवाय.             | शिवाय ।               |
| एनस्         | (न.) पाप.               | पाप                   |
| काकर्री      | (स्री.) बाद्य तिरोष.    | बाजा।                 |

| संस्कृत.   | • मराठी •                 | हिंदी.                              |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| कापछा      | (क्री.) कामीण.            | पीळिया रोग ।                        |
| कुढाळ      | (पु.) कुंभार.             | कुंभार ।                            |
| कुञ्जर     | (पु.) इत्ती.              | हार्थी।                             |
| केकिन्     | (पु.) मोर                 | मोर ।                               |
| केस        | (श.) रिन् (पु.) सिं।      | इ. सिंह।                            |
| केशर       | ( पु. व. न. ) आयाळ.       | सिंहकेरा।                           |
|            | •                         | कपर, जाल।                           |
| कैरव       | ( पु. नं.) पांढरें कमळ.   | सफेद कमछ।                           |
| _          | (वि.) वाकवगार.            |                                     |
| कोटरिन्    | ( न. ) ढोल असलेलें [झार   | ड]. पोटरसिंहत दृक्ष ।               |
| कौछेयक     | (पु.) कुत्रा.             | कुता।                               |
| कंटक       | (पु.) कांटा.              | कांदा                               |
| <b>*</b>   | (८उ. <sub>)</sub> करणे.   | करना ।                              |
| कुच्छ्     | (पु.ब.न.) संकट,           | संकट।                               |
| कृतज्ञ     | (पु.) उपकार जाणणार        | _                                   |
| कृतज्ञचर   | (पु.) पूर्वजन्भी कुत्रा अ | स्टे <b>डा. पूर्वजन्मका कुत्ता।</b> |
| कृतान्त    | (पु.) यम.                 | यम ।                                |
| कृष्णसार   | (पु.) काळविट.             | काडा स्याह्मग }                     |
| कृत्सन     |                           | सब ।                                |
| क्रम् (अति | ।) (४प. १उ.) ओटांडणें .   | लांघना ।                            |

| संस्कृतः                                                               | ंडे मराठीः         | 121                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| क्रीटनक                                                                | (न). खेळणें.       | खिलेला ।                                |
| खड                                                                     | ( पु. ) तलवार      | तरबर।                                   |
| खण्ड्                                                                  | (१०प.) कुरतुडणें   | कुतरना, दातसे छो-<br>टासा टुकडा काटलेका |
| खनक                                                                    | (पु.) उंदीर.       | चूहा।                                   |
| ख्या                                                                   | (२प.) सांगणें.     | कहना ।                                  |
| मर्ज्                                                                  | (१प.) गर्जना करणें | गर्जना करना ।                           |
| गण्                                                                    | (१०प.) मोजणे.      | गिनना ।                                 |
| गर्                                                                    | (१ प.) बोल्णे.     | भाषण करना बोलना                         |
| गिर्                                                                   | (स्त्री.) भाषण.    | भाषण [ विशेष ]                          |
| गुत्तक                                                                 | (पु.) यक्ष.        | यक्ष । व्यन्तरजाति                      |
| गंधर्व                                                                 | (पु.) घोडा.        | घोडा ।                                  |
|                                                                        | (९ उ.) घेणें.      | <b>देना</b> ।                           |
| यातन                                                                   | (.g.) दगड.         | पत्थर ।                                 |
| न्न                                                                    | (१,१० प.)आरडणें.   | आवाब ।                                  |
| •                                                                      | 'ক                 | वे स्वरसे की हुई आवाज।                  |
| चक्रव्यूह (पु.) चक्राकार सैन्याची रचना. चक्राकार गोलाकार सैना की रचना। |                    |                                         |
| ====                                                                   | ( ए ) चक्रवर्ती    | चक्रवर्ति ।                             |
| चन्द्रपर                                                               | ् (पु.) चन्द्र.    | चन्द्र, चान्द्र।                        |

| संस्कृत.   | स्तादीः विकास            | हिंदी.          |
|------------|--------------------------|-----------------|
| चक्रधर     | (पु.) चक्रवर्ती.         | चर्त्रवर्ती ।   |
| चल् (उद्)  | (१ प.) चाटता होणें.      | चळजाना ।        |
| चक्ष       | (२आ.) सांगणें.           | कहना।           |
| चक्षुम्    | ( न. ) डोळा.             | आंख ।           |
| जरुस्      | (न., जन्म.               | जन्म ।          |
| जयन्त      | (पु.) इंदाचा मुलगा.      | इन्द्रका पुत्र। |
| <b>ज</b> ब | (पु.) वेग.               | वेग, गाति।      |
| बन्तु      | ( पु. ) प्राणी           | प्राणी, जीव।    |
| जागृ       | (२ प.) जाने असणे.        | जागना ।         |
| जि (जय्    | ) (१प.) जिंकणें.         | जीतना ।         |
| जृम्भ्     | (१आ) आकरणें.             | जंभाई छेना।     |
| जांषम्     | ( अ. ) स्तब्ध.           | चुरचाप ।        |
| तति        | (स्री.) समूह.            | समूह।           |
| तन्        | (८उ.) पसरणें,यज्ञ करणें. | फेलना, यज्ञकरना |
| तनु        | (स्त्री) शरीर.           | शरीर, दे€       |
| तमिस्रा    | (स्त्री.) रात्र.         | रात ।           |
| तर्रास्वन् |                          | शूर, बलगान ।    |
| तार        |                          | ऊंचा स्वर।      |
| तुमुख      |                          | भयंकर ।         |
| तोय        | (न.) पाणी.               | पानी, जल        |

| संस्कृत.         | मराठी -             | हिंदी.                      |
|------------------|---------------------|-----------------------------|
| त्तृ (वि)        | (१प.) देणें.        | देना।                       |
| त्रपा            | (स्त्री.) टाज.      | शरम ।                       |
| दद्              | (१अ.) देणें.        | देना ।                      |
| दा               | (३उ.) देणें.        | देना ।                      |
| दारक             | ( पु. ) मुलगा       | लडका ।                      |
| दु               | (५५.) ज्ञास देणे.   | पींडा देना ।                |
| दृ               | (४आ.) दुःखित होणें. | दुःखी होना ।                |
| दंब              | (पु.) दीर.          | देवर।                       |
| दोला             | (स्री.) झोका.       | झ्ला ।                      |
| दोहद             | (न.) डोहाळे. उक     | ोना, गर्भवती स्नांकी इच्छ'. |
| द्विष्           | ( पু. ) হাস্তু.     | शत्रु ।                     |
| दु               | (१प.) पळणं.         | भागना, दौडना.               |
| दुतम्            | (अ.) जलदीने.        | जल्दी, शीघ्र.               |
| द्रीणि           | (पु.) असत्थामा.     | द्रोणाचार्य पत्रके नाम      |
| <b>चु</b> त्     | (१आ.) प्रकाशणे.     | प्रकाशित होना।              |
| सुमणि            | ( पु. ) सूर्व.      | सूर्य।                      |
| चुति             | (बी.) तेज.          | तेज।                        |
| धनुस्            | (न.) धनुष्य.        | धनुष्य                      |
| <b>धर्मपुत्र</b> | ( पु. ) धर्मराजा.   | धर्मराज, युधिष्ठिर ।        |
| था (अभि          | (१उ.) बोल्णे.       | भ्षण, बोळना ।               |

| संस्कृत-     | मराटी.                  | हिंदी.                    |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| घातृ         | (पु.) ब्रह्मदेव.        | ब्रह्मा ।                 |
| घौरेय        | (पु.) पुढारी.           | नेता ।                    |
| <b>भृ</b> ति | 10                      | आनन्द, प्रमोद ।           |
| नन्द्        | (१ प.) आनंदित होणें.    |                           |
| नन्द् [अभि   | प] (१ प.) अभिनन्दन करणे | _                         |
| नाकिन्       | (पु.) देव.              | देना।                     |
| नाराच        | (पु.) बाण.              | बाण, शर।                  |
| निकष         | ( पु.) कसोटांचा दगड     | i                         |
|              |                         | पत्थर जिसपर रगडकर         |
|              |                         | सोनेकी परीक्षा की जाती है |
| नियातन       | (न.) वैरशुद्धि, सूड.    | बदला लेना।                |
| नियनि        | (स्रो.) दैव.            | नसीव ।                    |
| निर्वेद      | (पु.) दु:ख.             | दुःख।                     |
| निसृष्टार्थ  | (पु.) दूत.              | दूत, हेर।                 |
|              | न (पु.) चंद्र.          | चंद्र ।                   |
| नि।स्रंश     | (वि.) निर्दयः           | निर्दय।                   |
|              | (न.) पाणी.              | पानी, जल।                 |
| नीरद         | ( पु. ) मेघ.            | भेइ, बादल।                |
| नी           | (स्री.) नाव.            | नाव, नौका।                |
| पश्चानन      | ( पु. ) सिंह.           | सिंइ, केसरी।              |

| संस्कृतः     |                       | मराठी -           | हिंदी.                |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| पथिक         | (g.)                  | वाटसह्द           | वटेखी, पथिक ।         |
| पदवी         | (स्री.)               | रस्ता.            | रास्ता ।              |
| पहाल         | $(\hat{a}^{\bullet})$ | धान्यावरचा कोंडा. | भुसः ।                |
| •            |                       | पाणी              |                       |
| पर्युत्सर्ग  | ( q. )                | त्याग             | त्याग, दान।           |
| परिणय        |                       |                   | विवाह, शादी ।         |
| परिदेवना     | (না.)                 | शोक.              | शोक।                  |
| परिपन्थिन्   | (वि.)                 | आड येणारा-री-रें. | बीच में आने वाळा।     |
| परिवाद       |                       | निंदा, अपवाद.     | -                     |
|              |                       |                   | चारों ओर का प्रदेश    |
| पक्षपातिन्   | (वि.)                 | पक्षपात करणारा.   | एक बाजू-पक्ष छेनेवाला |
| पक्षन्       | ( न. )                | डोळ्याची पांपणी.  | प्लक ।                |
| पाटल         | (वि.)                 | तांत्रडे.         | तांबेकासा [वर्ण]।     |
| पार्थिव      | (g.)                  | राजा.             | राजा                  |
| <b>पाथोद</b> | ( द. )                | મેઘ.              | ब दल।                 |
| पारावत       | . •                   |                   | कब्तर।                |
| पार्श्वचर    | ( <b>d</b> • )        | सेवक.             | सेवक ।                |
| पितृच्य      | ( q. )                | चुळता, काका.      | चचा, ताऊ ।            |
| वितृच्यानी   | ( ओ. )                | चुळती, काकी.      | चाची, तासी            |
| पुण्यजन      | ( g. )                | यक्ष.             | यक्ष-व्यन्तर जाति     |
|              |                       |                   |                       |

| संस्कृत.        |               | म राठी-           | हिंदी.                 |
|-----------------|---------------|-------------------|------------------------|
| पुरोधस्         | ( g. )        | पुरोहित.          | पुरोहित, धर्माधिकारी   |
| पुरंदर          |               | इन्द्र.           |                        |
| युष्            | (४व९प.)       | वाढणें. पोषण करवे | गे. बढना ।             |
| पेशछ            | (वि.)         | सुंदर.            | सुन्दर ।               |
| पृथुक           | ( <b>g.</b> ) | ल्हान मुलगा.      | छोटा छडका ।            |
| <b>प्रकृ</b> ति | (स्रो.)       | स्वभाव.           | स्वभाव ।               |
| प्रजावती        | ( ন্থা.)      | भावजय.            | भाबी ।                 |
| प्रणश्वर        | ( वि. )       | नाशवंत.           | नाश होने वाळा।         |
| मतिप्रिय        | ( न. )        | उपकाराची फेड.     | प्रत्युपकार ।          |
| मतोकी           | ( स्त्री. )   | वेस.              | नगर-द्वार ।            |
| <b>म</b> त्यूष  | ( पु. )       | प्रात:काल         | सबेरा।                 |
| <b>मधन</b>      | ( न. )        |                   | युद्ध, संप्राम ।       |
| <b>मवर</b>      | ( वि. )       | श्रेष्ट.          | श्रेष्ठ, उच्च।         |
| <b>म</b> वृत्ति | (ब्री.)       | हकीकत.            | वर्तभान, समाचार ।      |
| <b>मस</b> र     | ( <b>g.</b> ) | प्रेम, भीत.       | श्रेम, प्रीति, प्यार । |
| <b>प्रसू</b> न  | ( न. )        | फूछ.              | फूल <b>।</b>           |
| प्राणता         | ( स्त्री. )   | बळ, शक्ति.        | बल, शक्ति।             |
| <b>शां</b> शु   | (वि.)         | उंच.              | जंचा।                  |
| <b>शसाद</b>     | ( a. )        | राजवाडा.          | राजमहरू।               |

| संस्कृतः       | मराठी.                 | हिंदी.          |
|----------------|------------------------|-----------------|
| <b>પૃ</b> યુ   | (वि.) मोटा-ठी-ठे.      | बडा ।           |
| काणन           | ( पु. ) साप.           | सांप, सर्प।     |
| <b>बृं</b> हित | ( न. ) इत्तीची गर्जना. | इाथी की गर्जना  |
| बन्ध्          | (९ग.प.) बांधणें.       | बांधना ।        |
| <b>ब</b> ल     | ( न. ) सैन्य.          | सेना ।          |
| <b>बिडा</b> ल  | (पु.) मांजर.           | बिल्ली ।        |
| बुग्रुसा       | (स्री.) भूक.           | भूक, क्षुधा।    |
| बुस            | (न,) कोंडा.            | भूसा ।          |
| भण्            | (१प.प.) बोलणें.        | बोलना, भाषण     |
| भषण            | (पु.) कुत्रा.          | कुता।           |
| भा             | (२ प.) वाटमें.         | बाटना ।         |
| भाव् + वि      | (१०प.) जाणणे.          | समझना ।         |
| भानुपत्        | ( पु. ) सूर्थ.         | सूर्य।          |
| भी             | (३उ.) भिणे.            | डरना ।          |
| भीप            | (वि.) भयंकर.           | भोतिदायक, घोर 🕏 |
| भूसुर          | (पु.) ज्ञाह्मण.        | ब्राह्मण ।      |
| भञ्ज्          | (७ प.) मोडणें.         | मोडना ।         |
| भुञ्ज्         | (७ उ.) भोगणे.          | भोगना ।         |
| भात            | (पु.) भाऊ.             | माई ।           |
| भ्रात्रीय      | (पु.) पुतण्या.         | भतीजा ।         |

| संस्कृत.       | मराठी.                          | हिंदी.            |
|----------------|---------------------------------|-------------------|
| भोगिन्         | (पु.) सांप.                     | सर्व ।            |
| <b>मना</b> क्  | (अ.) थोडेसें.                   | थोडामा ।          |
| मख             | (पु.) यज्ञ.                     | यज्ञ ।            |
| मद्            | (४प.) उन्मत्त होणें.            | मदमस्त होना ।     |
| मधुप           | (पु.) मुंगा.                    | भौर ।             |
|                | ([पु.व.]न.) चैत्र महिना.        | चैत ।             |
| मण्डल          | (नः) देश.                       | देश।              |
| मण्डक          | ( पु. ) कुञा.                   | कुत्ता ।          |
| मन्(           | ४आ.८आ.) मानणें.                 | मानना् ।          |
| मन् 🔒          | 😿 [४,८,आ.] मान्य करणें.         | मानना ।           |
| <b>म</b> न्धु  | (पु.) राग, क्रोध.               | कोध, गुस्सा।      |
|                | (स्री.) राजी.                   | रानी [करना]       |
| मा (निर्       | ) (३आं.] निर्माण करणें.         | उल्पन करना, रचना. |
| मालां क        | र (पु.) माळी.                   | माछी ।            |
| मिष            | (न.) नि।मत्त.                   | बहाना करना।       |
| मुष्           | (९ प.) चोरणें.                  | चोरी करना ।       |
| •              | न्च्) (६ उ.) सोंडणें; टाकणें.   |                   |
| मुक्तकण        | ष्ठम् (क्रि.वि.अ.) ओक्साबोक्सी. | चिष्ठाना ।        |
| सुह्           |                                 | पागळ होना ।       |
| <b>मू</b> च्छ् | (१ प.) वाढणें.                  | बढना।             |
|                |                                 |                   |

| संस्कृत.  | मराठी.            | ाहेंद <u>ी</u> .         |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| यूर्धन्   | (न.) डोकें.       | सिर, मस्तक।              |
| मूषक      | (पु.) उंदीर.      | चूहा।                    |
| मेधाविन्  | (वि.) बुद्धिमान्. | बुद्धिमान्, मतिमान्।     |
| मैथिली    | (क्षी.) सीता.     | सीता, श्रीरामचन्द्रजी    |
|           |                   | की पःनी ।                |
| मोघ       | (बि.) निष्फळ.     | व्यर्थ ।                 |
| मौछि      | (पु.) किरोट.      | किरीट, मुकुट ।           |
| या        | (२ प.) जाणें.     | जाना ।                   |
| याच्      | (१आ.) मागणें.     | मांगना, याचना करना       |
| यान       | (न.) वाहन.        | वाइन, सवारी।             |
| यामिनी    |                   | ₹15 <b>1</b>             |
|           | (७आ.) विचारणें.   | पूंछना, प्रश्न करना।     |
| युज् (अभि | )[४आ.] इहा करणें. | हला करना, धावा           |
|           |                   | बोछना ।                  |
|           | (४आ.) लढणें.      | युद्ध करना ।             |
| युयुत्सु  | ( थि. ) इंढण्याची | इच्छा युद्ध करनेकी इच्छा |
| , ,       | करणारा.           | करनेवाला                 |
| रम्       | (१अ!.) रमणें-     | रमना, मन लगाना,          |
|           |                   | अनुरक्त होना ।           |
| रम् (वि)  | (१प.) थांबणे.     | ठहरना !                  |

```
मराठी.
                                 हिंदी.
संस्कृतः
                                छेद, छिदो।
रन्ध्र (न.) छिद्र.
राध् (अप) (४,५ प.) गुन्हां करणें. गुनाह करना।
          /९उ.) प्रतिबंध करणे. अटकाव करना,
रुध्
                                      रोक देना।
                                धूछ धूछी ।
 रेणु
       (पु. स्री.) धूल,
रोहिणीरमण ( पु. ) चंद्र.
                                चंद्र ।
 छप् (वि) (१प.) श्लोक करणें, रडणें. श्लोक करना, रोना I
 छम् (उप+आ) (१आ.) निंदाकरणें.
                                 अपवाद करना ।
       (वि.) खारट.
 ळवण
                                खारा, क्षारयुक्त, जिस
                                में नमक अधिक हो।
ळाङ्गूळ (न.) शेंपूट.
                               पूंछ, दूम ।
वदान्य (वि.) दानशूर.
                             दानशूर, दानवीर ।
 वराक (वि.) बिचारा, बापुडा.
                                बिचारा।
वराइ (पु.) डुकर.
                                सूअर, वराह ।
          ( वि. ) आवडता-ती-तें.
                                व्यारा-री |
बछुभ
वक्षस् (न.) छाती.
                                छाती, हृदय।
वात्या (स्रो.) सोशाट्याचा वारा. आंधी।
वामन (वि.) बुटका, ठेंगू. गिड्डा, बोना।
 वाम (वि.) डवा.
                                बाया
वाशिनिधि (पु.) समुद्र.
                                समुद्र ।
```

| संस्कृत •       | मराठी.                          | हिंदी.                |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| वारणी           | (खां.) [१] दारु, [२]पि          | धमदिशा. शराब !        |
| वाइ             | (पु.) घोडा.                     | घोडा ।                |
| विकान्त         | (वि.) पराक्रमी.                 | बहादुर, शूर ।         |
| विग्रह          | (पु.) शरीर, युद्ध.              | शरीर, युद्ध ।         |
| विद्            | (२प.) जाणणें.                   | जानना ।               |
| विन्द् .        | (६उ.) मिळावेणें.                | प्राप्त करना ।        |
| <b>बिधु</b>     | (पु.) चंद.                      | चन्द्र ।              |
| विभावसु         | (पु.) अग्नि, सूर्य.             | अग्नि, सूर्य ।        |
| विटप            | (पु.न.) फांदां.                 | शाखा, डाळी ।          |
| विमाति[ती]      | सार (पु.) पश्चात्ताप.           | पश्चाताप, पञ्चाना ।   |
| विभावरी         | (स्री.) रात्र.                  | रात्र                 |
| विवस्वन्        | (पु.) सूर्य.                    | सूर्य, सूरज।          |
| वेषथु           | (ति ) कांपरें.                  | ङ्खं कांग्ना, अर्शना, |
| वृष्ळ           | (वि.) इनि जातीतला[मनु           | ष्य]. अकुर्छोन ।      |
| <b>च्यापृ</b> त | (वि. <sub>)</sub> गढछेखा-छी छे. | तन्मय या तङ्घान       |
|                 |                                 | हुआ हो ।              |
| वृध्            | (१आ.१०उ.) वाढणें.               | बढना ।                |
| व्रज्           | (१प.) जाणें.                    | जाना                  |
| शम् [नि]        | (४प.) ऐकणें.                    | सुनना                 |

| संस्कृतः   | मराठी                | हिंदी.               |
|------------|----------------------|----------------------|
| शशक        | ( पु. ) ससा.         | खरगोष ।              |
| शशांक      | (पु.) चंद्र.         | चन्द्र ।             |
| शंका       | (स्री.) भीति.        | भय, डर ।             |
| शर्ची      | (स्रो.) इंदाणी.      | इंद्रानी ।           |
| शशादन      | (पु.) बहिरीससाणा.    | एक शिकारी पक्षी-बाज। |
| शशिन्      | ( पु. ) चंद.         | चन्द्र ।             |
| शास्त्रिन् | ( पु. ) झाड.         | द्याड ।              |
| शातकुम्भ   | (न.) सोनें.          | सोना ।               |
| शार्दृछ    | ( पु. ) वाघ.         | व्याघ्र, शेर ।       |
| शास् [प]   | (२प.) अम्मल चालियों. | हुकुम चलाना, अधि-    |
|            |                      | कार बजाना।           |
| शासनहर     | (पु.) दूत.           | हेर, दूत।            |
| शिखण्डिन्  | ( पु. ) मोर.         | मोर।                 |
| शिर्छामुख  | (पु.) बाण.           | बाण, शर।             |
| शिशिश दिव  | ष् ( पु. ) चंद्र,    | चन्द्र ।             |
| इयेन       | पु. ] बहिरीससःणा.    | बाज पक्षी ।          |
| श्रि       | (१उ.) आश्रय करणें.   | आश्रय करना ।         |
| শ্ব [সূ]   | ( ५५. ] ऐकणें        | सुनना                |
|            |                      |                      |

| संस्कृत.       |               | मराठी.          | हिंदी.               |
|----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| श्री           | (জা.)         | शोभा, लक्ष्मी.  | सुन्दर ।             |
| श्वन्          | ( 4. )        | कुत्रा.         | कुता ।               |
| <b>श्व</b> शुर | ( g. )        | सासरा.          | ससुर ।               |
| षडानन          | ( 4. )        | कार्तिकेय खामी. | कृतिकाओंकें पुत्र का |
|                |               |                 | नाम ।                |
| सङ्गर          | ( J.)         | प्रतिज्ञा.      | प्रतिज्ञा, वचन।      |
| सत्र           | (न.)          | यज्ञभूमि.       | यज्ञस्थान ।          |
| समश्रयम्       | ( अ. )        | विनयानें.       | नम्रतासे, विनयसे।    |
| सरस्           | (न.)          | तळें.           | सरोवर, तलाब ।        |
| स [ अप ]       | (\$q.)        | सरकणें.         | सरकना ।              |
| स्रोतस्        | ( न. )        | नदीचा वेग.      | नदीकी गति, प्रवाह.   |
| सानु           | ( q. )        | शिखर.           | शिखर, पर्वतकी चोटी.  |
| सार            | ( g. )        | शाके.           | शक्ति; बल ।          |
| सारमेय         | ( ₫. )        | कुत्रा.         | कुत्ता ।             |
| सुधाच्छवि      | ( q. )        | चंद्र.          | चंद्र.               |
| सुरपथ          | ( å· )        | आकाश.           | आकाश ।               |
| सू             | (२अः.)        | प्रसवणें.       | जनना, प्रसृत होना ।  |
| स्नु           | ( <b>â·</b> ) | मुलगा.          | छडका ।               |

संस्कृतः मराठी. हिंदी. (पु.) वरण. [दाळीचें] दाल। सूप सोदर्य (वि.) सख्खें भावंड. संग भाई स्वलित (स्वल [१प.]भू.धा.वि.) अडखळलेलें.लडखडाया हुआ। स्कन्द (अव) [१प.] वेढा घालणें. चेरा डालना, चारों ओर होजाना स्निज्ध (वि.) प्रेमळ. प्रेमी । प्रेमयुक्त स्वभाव (स्री) सून. स्तुषा बहु, पुत्रावधु । स्यन्द् [अभि] द्रवशें. विघलना, पतला होना स्यन्द्रन (पू) रथ. रथ, एक प्रकारकी इन् [२प.] ठार मारणे. मारना । **इरिणलाञ्छन** (पु.) चंद्र. चंद्र (न) हृद्य. हृद् छाती, हृदय। (३प.) सोडणें हा त्याग करना। हिमांशु (पु.) चंद्र. चंद्र हुतभुज् (पु.) अप्नि. अग्नि, आग। हेला (ब्री.) अवज्ञा. अवज्ञा,अज्ञान मानना। (स्त्री) नाश. क्षति नाश। (वि.) क्षीण. क्षाम क्षीण ।

संस्कृत

मराठी.

हिंदी.

(स्री) भूक. क्षुड् क्षादीयम् (वि.) तुच्छ. सोणी (स्री.) पृथ्वी. जमीन पृथ्वी। भोणीनाथ (पु.) राजा. ज्ञा. (जा) [९ ड.] जाणणें. ज्ञा [अनु ] [९ उ. ] प्रवानगी घेणें.

भूक, क्षुधा। होन, क्षुद्र, नाचीज। राजा भूपति ।

जानना प्रवानगी लेना ।

**ज्ञा (अव)** (९उ.) अपमान करणे,

आज्ञा छेना । अपमान करना अनादर करना ।

--।। समाप्ता ॥-



शुद्धिपत्र ।

## पदानां वाक्यानां च शुद्धिं विषाय पाठाः पठनीयाः ।

| पान | ओळ          | अशुद                  | शुद्ध                     |
|-----|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 3   | १७          | भवामः स्मः            | भवामः स्म                 |
| 84  | 8           | बिश्वत्य              | िश्रुत्य                  |
| 94  | ૭           | तत्रत्याः             | तत्राभवत्याः '            |
| १६  | १८          | वेपमानाङ्गित्थितः     | वेपमानाज्ञः रिथतः         |
| १८  | १९          | धर्मबन्ध:             | विद्याघर:                 |
| २१  | १२          | स्प्रष्टुम्           | प्रष्टुम्                 |
| २४  | 9           | क्षुत्क्षामकठस्य      | क्षुत्क्षामकंठस्य         |
| २४  | १६          | अधर्मात्              | अधर्मात्                  |
| ३०  | २           | निष्करणा नाम्नी       | निष्करण!नाम्नी            |
| ३०  | ५ कोऽप्यत्र | स्बोदरभग्णोपायः कमप्य | त्र खोदरभरणोपाय <b>म्</b> |
| ३०  | १५          | नृपतिरोऽनिमित्तम् नृ  | यतिरहो! अनिमित्तम्        |
| ३६  | <b>१</b> २  | प्रायेणस्ति           | प्रायेणास्ति              |
| ३८  | 9           | बद्रमःसरः             | बद्धमःसर;                 |
| ३९  | 8           | दशराधः                | द।शराथि:                  |
| 80  | 86          | नृ ग्ञादूँ छः         | नृ रशार्द् लः             |
| 86  | १९          | निजसामध्र्ये <b>न</b> | निजसाम <sup>ध्</sup> यन   |
| ४३  | 6           | पश्गि€ोतार्थ          | परिगृइीतार्था             |

| 8 ६            | 8       | विश्वनन्दीनामा                | विश्वनिदनामा            |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------|
| ४६             | १०      | दर्शलाभेनीक्षिप्तहृदयः        | दर्शनलोभेनाक्षिप्तहृदयः |
| ४७             | ę       | विशृत्य                       | विश्रुत्य               |
| 80             | २०      | पःश्वाचेत्                    | पश्चाचेत्               |
| ४७             | २०      | यदि त                         | यदि तं                  |
| 85             | 4       | खङ्गः                         | खङ्ग:                   |
| 45             | 96      | तमोरुद्धा                     | तमोरुद्धा               |
| 48             | 8       | बद्धवैरम्                     | बद्धवैशम्               |
| 48             | 9       | <b>आ</b> सी च्छलाप्यम्        | आसीच्छ्छोध्यम्          |
| 48             | 86      | युद्वाय                       | युद्धाय                 |
| <b>५</b> ५     | १,५     | युद्धम्                       | युद्धम्                 |
| 40.            | 9       | <b>सं</b> कुद्धः              | संकुद्र:                |
| <b>હ</b> . દ્  | 8       | सन्नद्धो                      | संनद्धो                 |
| ५६             | 6       | पातित                         | पतिता                   |
| فوج            | १८      | अवन्दताम्                     | अथन्दताम्               |
| ६१             | 6       | गत्वा तत्रभवतः                | ग वायुष्मतः             |
| <b>६१,</b> ६२, | ६७, १६, | २,१२ पञ्चालकः १<br>पञ्चालकः १ | पाञ्चालक:               |
| ६२,६६          | १८;     | २ पञायियतम्                   | पलादितम्                |
| ६३             | 48      | . प <b>छायि</b> यतौ           | પરાયિતા                 |
| ६८             | ч       | अनितमऋणिया                    | अनितक्रमगीया            |

| ७१  | 8  | श्रमकारोऽपि                       | श्रमकरोऽपि                    |
|-----|----|-----------------------------------|-------------------------------|
| ७६  | १९ | सन्मत्री                          | सन्मन्त्री                    |
| 499 | २  | देव ?                             | देव !                         |
| 60  | १५ | पुसाम्                            | पुंसाम्                       |
| 60  | 9  | हानिः                             | हानिम्                        |
| 615 | १३ | विना काचै:                        | विना न काचै:                  |
| ८९  | ч  | विशुद्धवृत्तावि                   | विशुद्धवृत्तावि               |
| ८९  | ч  | त्त्रय्यपराद्ध <sup>१</sup> ऽस्ति | त्वय्यपराद्धोऽस्ति            |
| ९२  | ७  | भीषयमाणस्यः                       | भीषयमाण्स्य                   |
| ९३  | 8  | झरा                               | झाला                          |
| ९४  | 4  | न रुतपामून                        | नखापासृन                      |
| २०२ | 6  | सर्वाधिकरिकम्                     | सर्वाधिकारिकम्                |
| 808 | २१ | आप (५. इ.)                        | (आप ५ प. प)                   |
| १०८ | 6  | अत्यवद्यत्                        | अत्यवाह्यत्                   |
| ११० | ч  | अङ्गुली-अङ्गुलि (पु.)अ            | ङ्गुर्छा ङ्गुछि (स्नी. व पु.) |
| ११० | १८ | ७ वें करण                         | ७ वें कारण.                   |
| ११९ | 9  | आर (पु.)                          | अर (न.)                       |